# sārasvatam **सारस्वतम्**

#### Pandit Rampratap Shastri Publications Series'

#### BOARD OF EDITORS

DR. RASIK VIHARI JOSHI

M.A., Ph.D. (Banaras), D. Litt. (Paris), General Editor, Delhi

DR. GOPIKA MOHAN BHATTACHARYA

M.A., D. Phil. (Cal.), D. Phil. (Vicnna), Kurukshetra

DR. MADAN MOHAN AGARWAL

M.A., Ph. D., Banasthali

# **SĀRASVATAM**

# [KĀVYAM]

"Presented by the Ministry of Education & Social Welfurd Government of India.

DR. RASIK VIHARI JOSHI
M.A., Ph. D., D. LITT. (PARIS)

Professor & Head of the Department of Sanskrit
University of Delhi, Delhi (India)

Published by:

Pandit Rampratap Shastri Charitable Trust

34, Rampratap Shastri Marg,

Beawar (Rajasthan)

Branch Office:

C/o. Radha Krishna General Store

Chowk Bazar, SADABAD

P. No. 281306

© Dr. RASIK VIHARI JOSHI

First Print: April 1979

•

Price: Rs. 20.00

Printer:
Jainsons Printers
4/46, Takia Wazir Shah,
Seth Gali, AGRA-3

# सारस्वतम्

डॉ. रसिक विहारी जोशी
एम.ए., पी-एच.डी., डी.लिट् (पेरिस)
प्रोफेंसर तथा अध्यक्ष, संस्कृत विमाग
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

पण्डित रामप्रताप शास्त्री चेरिटेबल ट्रस्ट व्यावर (राजस्थान)

प्रकाशक:

पण्डित रामप्रताप शास्त्री चेरिटेबल ट्रस्ट

३४, रामप्रताप शास्त्री मार्ग;

व्यावर (राजस्थान)

ब्रांच ऑफिस:

द्वारा

राधाकुष्ण जनरल स्टोर

चौक वाजार, सादाबाद

पिन: 281306

@ डॉ. रसिक विहारी जोशी

प्रथम संस्करण : अप्रैल १६७६

मूल्य : बीस रुपये

मुद्रक :

जैनसन्स प्रिन्टर्स

४/४५ तकिया वजीरशाह, सेठगली, आगरा-

वैयाकरणतल्लजेभ्यः परमभागवतेभ्यो मत्प्रिपतामहेभ्यः पण्डितश्रीबालानन्दजोशीमहाभागेभ्यः सादरं सप्रश्रयं सभक्त्युन्मेषञ्च समर्पयामि भो भोः सरस्वतीसमुपासका विद्वांसः !

नातिक्रान्तः खलु भूयानेव कालो यदा विशालेऽस्मिन् संस्कृतसाहित्ये केवलमङ्गुिलमात्रगणनीयानि द्वित्राणि पञ्चपाणि वा सरस्वतीस्तोत्राणि दर्श दर्श भगवतीं सरस्वती स्तोतुकामोऽहं पञ्चदशदिवसाम्यन्तर एव काव्यमिदं विरचय्य नूनं कृतकृत्यमिवात्मानमाकलयामि । पुरातनैः किविभः पूर्व विणितानामर्थानां शब्दान्तरेण संघटनामात्रेण
न खलु काव्ये काचिच्चमत्कृतिरनुभूयते सहृदयैः । न च कोऽपि सर्वथाऽपूर्वाणि पदानि
काव्यार्थान् वा घटियतुं प्रभवति । तथापि यदा कवेश्चित्तं पुरातनानां कवीनामर्थग्रहणाद्
विरमति, तदा प्राक्तनशुभकर्मपाकवशेनैतादृशस्य कवेर्वुद्धौ नवं नवं काव्यार्थमाविर्भावयति स्वयं भगवती सरस्वतीत्यत्र नास्ति मे स्तोकोऽपि सन्देहः । यथाहि—

''परस्वादानेच्छाविरतमनसो वस्तु सुकवेः सरस्वत्येवैपा घटयति यथेप्टं भगवती ।''

आनन्दवर्धनः, ध्वन्यालोकः, ४, १७.

तदिदं 'सारस्वतम्' अपि काव्यं भगवत्याः सरस्वत्या अहंतुक्याऽनुकम्पया मम चित्ते स्फुरितं यदि काव्यवासनापरिपक्वमतीनां श्रीमतां नयनगोचरतामापिततं श्रीमत्स्नेह-मुपगच्छेत् तदा माहशस्य परिमितमतेरिप धृतिवग्रहोऽयं सङ्कल्पः साफल्यमनुविन्देत। प्रदत्तामाशियं भगवती सरस्वतीति शम् ।

२४ एप्रिल, १६७६ } दिल्ली विदुपां विधेयः, रसिकविहारी जोशी

श्रीरसिकविहारिजोशिविरचितम् सारस्वतम्

## ॥ श्री:॥

# सारस्वतम्

# [हिन्दी अनुवाद]

### [ 8 ]

है अम्बिका । (पुज्यपाद पिताजी) श्री रामप्रताप जी के चरणामृन का पान करने से मुझ (रिमकिविहारी) को नव-नव बुद्धि का वैभव मिल गया है और में प्रसन्न हो गया हूँ। तुम मिन प्रदान करने वाली हो । प्रज्ञा को अलकुन करने की कला मे प्रमिद्ध तुम्हारी शरणागित को प्राप्त करने के लिए मैं वाणी से तुम्हारी स्तुनि करता हूँ।

#### [ ? ]

श्री राधा की 'करुणाकटाक्षलहरी' की रचना मे उदिन पुण्य समुद्र में स्नान करने से में महसा विद्या के प्रसाद ने युक्त हो गया हूँ। हे शारदा । आज तुम्हारी 'कुक्णा-कटाक्षलहरी' में स्नान करने की इच्छा से तुम्हारे चरणकमल के रज के पराग के एक नमु कण को ही प्रणाम करके ही में प्रसन्न हो गया हूँ।

### [ ]

है माँ नरम्बती ! कन्पान्त अग्नियों के साथ सैकडो चन्द्रमा तथा लाखों नूर्य भी जिस (अज्ञानान्धकार) को लेशमान भी न्पर्श करने मे नमर्थ नहीं होते, तुम्हें एक बार नी प्रणाम करने वाले मेरे उनी अज्ञानान्धकार को तुम्हारी मुस्यराहट की कान्ति का

#### [ 8 ]

हे भगवती सरम्वती । तुम वरदा हो । मेरे जिस अज्ञानान्यकार को विशद रहस्य वाली विद्याएँ तथा विशुद्ध प्रोग भी नष्ट करने में समर्थ नहीं हैं, उसी जो (सगीत के नान) यामो ने मध्र तथा कर्णानन्ददायिनी तुम्हारी वीणा की व्यनि तत्काल

### ॥ श्री: ॥

# सारस्वतम्

#### [काव्यम्]

रामप्रतापचरणामृतपानलब्ध-प्रत्यग्रबुद्धिविभवो रसिकः प्रसन्नः । प्रज्ञाप्रसाधनकलाप्रथितां प्रपत्ति प्राप्तुं स्तवीमि वचसा मितदेऽम्बिके ! त्वाम् ॥

[ ર ]

श्रीराधा-'करुणाकटाक्षलहरी'-निर्माणलब्धोदये पुण्योदन्वति मज्जनेन सहसा विद्याप्रसादान्वितः । अद्य त्वत्करुणाकटाक्षलहरीसिस्नासया शारदे ! त्वत्पादाब्जरजःपरागकणिकां नत्वैव तुष्टोस्म्यहम् ।।

₹ ]

शतं शीतांश्चनामयुतमरिवन्दिप्रयक्त्वा-मिप स्प्रष्टं नालं भवित सह कल्पान्तदहनैः। यदज्ञानध्वान्तं सकृदिप नतस्य स्मितक्त्वि-प्रभापूरस्तूर्णक्षपयिततरां तेऽम्ब! मम तत्॥

8

न विद्यास्थानानि प्रविशदरहस्यानि वरदे ! न वा योगाः शुद्धास्तिरयितुमिदं सन्ति कुशलाः । तदज्ञानध्वान्तं सपदि धुनुते मे भगवति ! क्वणन्ती ते वीणा श्रुतिसुखपदग्राममधुरा ।।

#### [ 4 ]

हे भगवती ! चन्द्रमा के अमृत का शीघ्रता से तिरस्कार करने में निपुण तथा दर्याद्रं तुम्हारा कटाक्ष जब किसी जड़ व्यक्ति को भी सीच देता है, तब उसी क्षण उसकी भवसागर की विपत्ति मन्द हो जाती है और वह सौभाग्य से उद्धुर देवताओ द्वारा भी नमस्कार करने के योग्य गुरुत्व को प्राप्त कर लेता है।

## [ ६ ]

जिस प्रकार चुम्बक लोहे के टुकड़े निरन्तर सीचता रहता है उसी प्रकार तुम्हारा मुखारविन्द भी प्रणत (भक्त) जनो की वुद्धि-परम्पराओं को निरन्तर आकर्षित करता रहता है । सुरगुरु (वृहस्पति) तुमको प्रणाम करते हैं । तुम्हारी वह अनिवंचनीय वीणा, भजन करने वाले के लिए, पुष्परस की वर्षा करती हुई तत्क्षण उनको प्रवीण देवता

# [ 0 ]

कौन किव अपनी वाणी से तुम्हारे प्रतिपल मनोरम रूप सौन्दर्य का वर्णन करने मे समर्थं हो सकता है ? जिसके लिए तुम्हारी गुणकथा के रसिक शिवपुत्र कार्तिकेय भी क्षीण एकमुखता का त्याग करके पण्मुखता धारण करते है।

# [ = ]

प्राचीन काल में इस हिरण ने तुम्हारे चरणों की पूजा की थी जिसके फलस्वरूप (भगवान्) पणुपति शकर के ललाट पर स्थित चन्द्रमा मे स्थान प्राप्त किया था। वही (हिरण) अब उनके जटाजूट को छोड़कर रस से लवालव भरे हुए प्यालों के समान तुम्हारे चरणों का हृदय में स्मरण करके क्या प्रसन्नता से वही रहता है ?

जो व्यक्ति समाधि में वाग्देवी के उन चरणारिवन्द का साक्षात्कार कर लेता है, जो अत्यन्त विशद है तथा जो देवराज (इन्द्र) तथा शंकर द्वारा भी पूज्य है । उस व्यक्ति के मुख से मधुरस को लिजित करने वाली वाग्यारा उसी प्रकार प्रवाहित होती 🧆

[ x ]

सुधायाः शुभ्रांशोः सरभसतिरस्कारनिपुणो दयार्द्रस्तेऽपाङ्गो भगवति ! जडं सिञ्चति यदा । तदैवायं मन्दीकृतभवविपत्तिर्दिविषदां गुरुत्वं सौभाग्योद्धुरसुरनमस्यं कलयते ॥

[ ६ ]

यथाऽयस्कान्तोऽयःशकलमनुकर्षत्यविर्तं तथैव त्वद्वक्त्राम्बुजमपि नतानां मतितर्तिम् । प्रवीणान् ते वीणा सुरगुरुनुते ! कापि भजतो मरन्दं वर्षन्तो सपदि कुरुते किञ्च दिविजान् ।।

[ ७ ]

कविः को वा वाचा गणयितुमलं रूपसुषमां त्वदीयां जायेत प्रतिपलमनोज्ञां, शिवसुतः। यदर्थ षड् धत्ते मुखसरसिजान्येकमुखतां परित्यज्य क्षीणां तव गुणकथामात्ररसिकः॥

[ 5 ]

कुरङ्गोऽयं पूर्व तव चरणपूजाफलवशाद् ललाटस्थे चन्द्रे निवसतिमयासीत् पशुपतेः । जटाजूटं त्यक्त्वा भजति तव पादौ किमु मुदा हृदि स्मारं स्मारं रसभरपरीपाकचषकौ ।।

[ 3 ]

समाधौ वाग्देव्याश्चरणकमलं येन ददृशे सुनासीरस्थाणुप्रभृतिपरिपूज्यं सुविशदम् । सरेद् धारा वाचां मधुरसमुचां तस्य मुखतो यथा नीहाराद्रेः प्रवहति रयो देवसरितः ॥

#### 1 30 1

हिमालय से देवगङ्गा के तीत्र प्रवाह के समान विना प्रयत्न के भी वाणी का शुभ प्रवाह मूक व्यक्ति से भी निकलने लगता है। यदि नुम्हारी करुणाकटाक्षों के साथ थोड़ी सी भी दृष्टि किसी मन्द व्यक्ति की तरफ भी स्फुरित हो जाती है तो वहीं पर-ब्रह्म का रम (ब्रह्मानन्द) फैल जाता है।

## [ 88 ]

यदि मेरे प्रति प्रिय वन्धु वान्धव भी सन्ताप के सिन्धु वन जाते है तो वहाँ मेरे ही पाप कर्म के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। यदि विघ्नों का नारा करती हुई तुम्हारी इष्टियाँ मुझ पर नहीं गिरती तो कहाँ तो मेरा श्रेयोमार्ग है और कहाँ कुल

### [ १२ ]

अन्यक्त तथा मधुर-मधुर गव्द करने वाली एक तोते की जोड़ी तुम्हारे चरणों में निवास करती है। उसमें से एक (नर तोता) तो खिन्न होने से भूखा है और दूसरी (मादा तोती) प्यासी होने से खूब पीना चाहती है । क्या एक प्रमुदित होकर तुम्हारे कर्णकमल को खाना चाहता है और क्या दूसरी हाथ में धारण किये हुए अमृत को

## [ १३ ]

है माँ सरस्वती ! यह (व्यक्ति) न तो तुम्हारा मन्त्र जानता है, न तुम्हारा ग्रुभ यन्त्र जानता है, न स्तुति करने की रीति से परिचित है और न अपने दुःख की परम्परा की कहने की विधि जानता है, न ही तुम्हारे पादप्रक्षालन की विधि के लिए निष्पाप पात्र है, तथापि तुम्हारी स्तुति करने का यत्न कर रहा है। केवल उसका हृदय (श्रद्धा

### [ 88 ]

पहले कभी अर्द्धरात्रि में भक्त-मण्डली के भवरोग का नाण करने में निपुण तुम किसी मन्दिर के छज्जे से प्रकट हुई थी। कभी अपने चरणयुगल के ध्यान के रस से 'मूक' नामक व्यक्तिको किव शिरोमणि वनाने के लिए पृथ्वी पर उत्तरी थी। 🖋

[ १० ]

तुषाराद्वेराशु त्रिदिवसरितः पूर इव सा विना यत्नं मूकादिष यतित वाचां शुभतितः । त्वदीयेषद्दृष्टिः स्फुरित यदि मन्देऽिष करुणा-कटाक्षैस्तत्रैव प्रसरित रसो ब्रह्मपरमः ।।

[ ११ ]

प्रियो वन्धुः सिन्धुर्भवित मिय तापस्य यदयं न तत्रान्यो हेतुः प्रभवित परं मे शितिकृतिः । नव मे श्रेयान् पन्थाः नव च कुलयशोगौरवकथा बिभिन्दन्त्यो विघ्नान् यदि न हि पतेयुस्तव दृशः ॥

[ १२ ]

कलं कूजन्मातस्तव पदिमतं कोरिमथुनं तयोरेकः खिन्नः क्षुधित इतरोदन्यति भृशम् । किमेकस्ते कर्णाम्बुजमशितुमिच्छुः प्रमुदितः परा किं पोयूषं पिवति तव हस्ते धृतमिप ।।

[ १३ ]

न जानीते मन्त्रं न च जनित ! यन्त्रं तव शुभं न च स्तोतुं रीतिं न च कथियतुं दुःखसरिणम् । न वाऽपापं पात्रं तव चरणिनणेंजनिवधौ तथापि स्तोतुं त्वां प्रणतहृदयोऽयं प्रयतते ।।

[ 88 ]

कदाचिद् भक्तालोभवगदविनाशैकनिपुणा निशीथिन्यां सिद्धायतनवलभीतः प्रकटिता । कदाचिन्मूकाल्यं चरणयुगलध्यानरसतः कवीनां मूर्घन्यं रचियतुमिलायामवतरः ।।

#### 1 24 ]

कभी ब्रह्मा को वेदों से युक्त करने के लिए तुमने यत्नः किया था और कभी वेद की ध्रुतियों को ब्रह्मद्रव से मी गुना करने के लिए तुम प्रकट हुई थी। तुमको (णास्त्र) प्रख्योपाल्या से सुन्दर कहते हैं। इसलिए कीन विद्वान नुम्हागी स्तृति करने, वाले के उत्कर्ष की ऊँवाई को नही जानता?

#### [ १६ ]

हे सरस्वती ! जो व्यक्ति तुम्हारी सेवा, स्तुति, प्रणाम तथा पूजा की विधि को नहीं जानता हुआ भी तुम्हारे चरणारिवन्द को निरन्तर तीन रात तक अथवा त्रिरात्र (उपासना) विधि से स्मरण करता है; तुम, मदनाणक कृपापांग के आसंग से गूँगे को वाचस्पति और अत्यन्त निर्धन को धनपति कुवैर बना देती हो।

#### [ १७ ]

जब वीणापाणी (सरस्वती) रस भरी वीणा को वर्जाती हे तब हृदय-कमल की गुहा में वेदध्विन का नाद गूँजने लगता है और प्रणाम करने वाले भक्तों में तत्काल (समस्त) प्राणियों में समभावना तथा तुम्हारी पूजा विधि में प्रणिधान उत्पन्न हो जाता है।

#### [ १5 ]

पहले कभी शुक्ल पक्ष में चन्द्रमा ने तुम्हारा मुखबन्द्र देखकर उससे मित्रता करने की इच्छा मे प्रसन्न होकर अपनी वृद्धि करने की इच्छा की थी। किन्तु वह तुम्हारे मुखबन्द्र की मृगशिश्रु से हीन तथा स्वयं अपने विम्य को मृगशिश्रु ने युक्त देखकर तन्काल लज्जा के समुद्र में डूब गया।

#### [ 35 ]

जब हंस (जीवात्मा) हृदय-कमल की काँणका मे 'मोहम्' मन्य का (अजपाजप विधि मे) रणन करना चाहता है, तब चिदाकाश के कुहर में दिव्य नाद गूँजने लगता है। जैसे मूर्य अन्धकार को तत्काल नष्ट कर देता है, उमी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु नथा महेश आदि द्वारा पूज्य यह मन्य भी पापणिष को नष्ट कर देता है।

[ १५ ]

कदाचिद् ब्रह्माणं श्रुतिभिरुपयोक्तुं व्यवसिता श्रुतीश्चापि ब्रह्मद्रवशतगुणाः कर्तुमुदिता। इति प्रख्योपाख्याप्रसरसुभगे! ते स्तुतिमतः समुत्कर्षोन्नाहस्तव न विदितः कस्य विदुषः॥

[ १६ ]

अजानन् यः सेवास्तुतिनतिसपर्याविधिमपि त्रिरात्रं वाग्देवि ! स्मरति सततं तेऽङ् ब्रयुगलम् । अवाचं वागीशं भगवति ! तमस्वं धनपतिं कृपापाङ्गाऽऽसङ्गैः कृतमदविभङ्गैः कलयसे ।।

[ १७ ]

यदा वीणापाणी रणयित विपञ्ची रसझरीं तदाऽऽम्नायध्वानः प्रणदित हृदम्भोजकुहरे । समत्वं भूतेषु प्रणिहितमथो तेऽर्चनविधौ झटित्येवोद्यातः प्रणमनपरे भक्तनिकरे ।।

[ १= ]

मुखेन्दुं ते दृष्ट्वा क्वचिदिष पुरा सौहदिधिया सिते पक्षे चन्द्रः प्रमुदितमना ऐदिधिषत । विपश्यन् वक्त्रेन्दुं मृगशिशुविहीनं तव तथा स्वकं विम्वं तद्युग् ब्रुडित तु तदा ह्रीजलिनिधौ ॥

[ 38 ]

यदा हंसः 'सोऽहं' रिरणिषति चेतोम्बुजदले तदा नादो दिव्यः प्रणदित चिदाकाशकुहरे। यथा सूर्यः सद्यो नुदित तिमिरं, पापनिचयं तथैवासौ मन्त्रो हरिहरविरिञ्चादिमहितः॥

#### [ २० ]

हे शारता ! जैसे ही कोई जड़मित भी तुम्हारे चरणों मे प्रणाम कर लेता है - वैने ही तुम्हारी कृपा का एक ही कण उसे वाचम्पति बना देता है और बह, चन्द्र तथा कुमुद के समान उज्ज्वल तथा देवताओं में अभीष्सित यण को तथा रम-मुधा का भी तिरस्कार करने वाली णुभ वाणी को प्राप्त कर लेता है।

#### [ २१ ]

हे सरस्वती ! तुम्हारे चरण कमल का ध्यान करने वाले व्यक्ति में निकली हुई, मुघा रस का तिरस्कार करने वाली, वाणी की जय होती है। कुणाग्रवृद्धिं ग्रह्मा भी तुम्हारे चरणकमलयुगल में विमुख हो जाने पर क्या कविना करने में समर्थ हो सकता है ?

#### [ २२ ]

हे मरस्वती ! तुम ब्रह्मा के हृदय-कमल को खिलाने के लिए सूर्य-िकरण की प्रभा हो । तुम सुरासुरों के महागुणों की उत्पत्ति के लिए समम्त विद्याओं की निधि हों । जिस प्रकार गतिकला में चतुर हंसी तुम्हारे चरण-कमल की मेवा करती रहती है, उसी प्रकार गति (मोक्ष) कला के चतुर मुमुक्षुओं के गण भी हृदय में निरन्तर तुम्हारे चरण-कमल की उपासना करते हैं।

#### [ 53 ]

हे माँ सरस्वती ! जिस कारण से चन्द्रमा ने हिरण को अपने हृदय मे धारण किया था और जिस कारण मे तुमने उसके गरीर पर अपने चरण स्थापित किये थे। इमी-लिए ऋषियों द्वारा सादर यह हिरण पृथ्वी पर झुकी हुई, दिव्यांगनाओं के हगञ्चल की तुलना पर रखा जाता है।

#### [ 58 ]

है माँ सरस्वती ! किव निरन्तर यह कल्पना करते हैं कि यमुना तुम्हारे स्तन-पर्वतों के तटों के बीच में लीन हो गयी । यह कल्पना मिथ्या नहीं है क्योंकि तुम्हारे उदर पर उच्छलित होने वाली यमुना वास्तव में अतनु उदर-गेमावली के व्याज मे भामित होती है।

[ २० ]

यदैव तव शारदे ! जडमितनेमेत् पादयो-स्तदैव विद्धात्यमुं तव कृपालवो गीष्पितम् । हिमांशुकुमुदोज्ज्वलं सुरसमीहितं सद्यशो भजेच्च स शुभां गिरं रससुधातिरस्कारिणीम् ॥

[ २१ ]

त्वदीयपदपङ्कजं कलयतो जनान्निर्गताः सुधारसमुचो गिरो भुवि जयन्त्यहो शारदे ! । त्वदङ् घ्रसरसीरुहाद् विमुखशेमुषीको विधिः कुशाग्रमतिरप्यहो कवयितुं भवेत् किं क्षमः ॥

[ २२ ]

प्रजापतिहृदुत्पलस्फुटनभानुरश्मिप्रभे ! सुरासुरमहागुणप्रभवसर्वविद्यानिधे ! । यथा गतिकलापटुर्वरटिका मुमुक्षुत्रज-स्तथैव सततं हृदा तव पदाम्बुजं सेवते ॥

[ २३ ]

यतः शशधरो दधावजिनयोनिमन्तर्ह् दि
यतश्च जननि ! त्वया वपुषि तस्य पादो दधे ।
अतः कविभिरादराद्धरिण एष दिव्याङ्गनादृगञ्चलतुलामिलातलनुतां सदा नीयते ।।

[ 58 ]

कुचाचलतटान्तरे तव किलन्दकन्या लयं
गतेति किवकोकिलैरिनशमम्व ! यत् कल्प्यते ।
मृषा न खलु तद् यतस्त्वदुदराञ्चलादुच्छलद्गितः प्रतिविभाति साऽतनुतन्रहां व्याजतः ॥

#### [ = 1, ]

तुम्हारे मार्ग मे रहने वाले विद्वानों के नित्त-नामुखा को तुम्हारों करणा-अनिका अवस्य हो तत्काल व्यथित कर देती है। इसीलिए यह प्रसिद्ध है कि तुम अपने उनीं का प्रमन्नता में पालन करती हो। हे मो सरस्वती ! फिर भी मेरे प्रति तुम्हारा यह तदस्य आवरण क्यों स्फूरित होता है?

# [ == ]

आलमी मन निरन्तर निडा मे अभिभूत रहता है। जरीर ईस्पा में झीण होता रहता है। मुमति कुमतिमंग से नष्ट होती रहती है। न तो मेरी जिबाधा में रित हैं और न ही समाधि योग में गिति है। हे शारदा ! ट्याविए तुम्हारा अस्युपगम ही स्वतः स्वयं मेरा वरण करे।

#### [ २७ ]

है गारदा ! प्रशस्त मणिश्रों और मोतियों की मालाओं से तुम्हारी स्तनपुगली गोभित है। तुम्हारे कलेकर की कान्ति ने सुवर्ण-पर्वत की प्रभा को जीत लिया है। श्वेत-हंस-पीठ पर तुमने अपना आसन ग्रहण कर रसा है। मुझ जैसे प्रमत्त को भी तुम ऐसी वना दो जिसकी बुद्धि से देवगुरु (बृहस्पति) भी जीत लिया जाय।

#### [: २= ] \_-.

हें सरस्वती ! तुम्हारा मुखजन्द्र निमानाथ जन्द्रमा को जीतने करता है। तुम अपनी करुणा दृष्टि से (मेरी) भवज्वर की पोंड़ा को नष्ट करो। तुम्हारे चरण-कमल चतु-दंश चराचरों के स्वामियो द्वारा प्रणम्य है। तुम मेरा चिरकाल में बांछित शुभ मुझे प्रदान करो, जिससे मुझ में (दिव्य) तेज का स्फूरण हो।

#### [ 35 ]

हे शारदा ! पूर्णचन्द्र की रिष्मप्रमा की परम्परा से अवगाहित तुम्हारे मुख को जो कोई आग्रे क्षण तक भी देख लेता है उसके मुख कमल से ऐसी अप्रतिहत वाणी प्रकट होती है कि गङ्गा की भी निन्दा करने मे समर्थ हो जाती है।

[ २४ ]

त्वदध्वित कृतस्थितेर्बुधजनस्य चेतोरिपूँ-स्त्वदीयकरुणासिका ननु कदर्थयत्यञ्जसा । अतः स्थितमिदं त्वया निजजनो मुदा पाल्यते मिय स्फुरति किं ततो जननि ! मे तटस्थायितम् ॥

[ २६ ]

अजस्रमभिभूयतेऽव्यवसितं मनो निद्रया जृणाति वपुरीर्ध्यया, कुमतिसङ्गतः सन्मतिः । न मे शिवकथारतिर्ने च समाधियोगे गति-स्त्वदभ्युपगमस्ततः स्पृशतु मां स्वतः शारदे ! ॥

[ २७ ]

कलेवरच्चा जिता तव सुवर्णशैलप्रभा प्रशस्तमणिमौक्तिकावलिलसत्कुचे ! शारदे ! इतासनपरिग्रहे ! सितमरालपीठे, कुरु प्रमत्तमपि मादृशं मतिजिताऽमृतान्धोगुरुम् ॥

[ २८ ]

भवज्वरुकं दृशा करुणया गिरां देवते ! विनाशय निशोथिनीपतिविजेतृसौम्यानने ! । चतुर्दशचराचराधिपनुताङ् घ्रपङ्केरहे ! शुभं दिश चिरेप्सितं स्फुरतु येन तेजो मयि ॥

[ 38 ]

क्षणार्धमिप यः क्विचिट् विशवचन्द्ररिश्मप्रभाऽऽ-वलीभिरवगाहितं कलयति त्वदीयं मुखम् । ततोऽप्रतिहतं गिरः प्रकटितास्तवास्याम्बुजात् क्षमन्त इव जह्मजामिष विनिन्दितुं शारदे ! ।।

#### [ 20 ]

हे सरस्यती ! ब्रह्म मुहूर्त में निनादित, तुम्हारे चरणों के एक मणिनिर्मित नूपुर की ही हम वेदों की वाणियों का करण्डक समझते हैं । मेरा हृदय भवसागर से मुनत करने वाली उस ध्वनि को पुरातन तपस्या का परिणाम-फल समझता है।

#### [ ३१ ]

किल की अणुभ बुद्धि से मेरी समस्त इन्द्रियों मिथत है। प्रभूत पाप-विष् से मेरा बुद्धि-त्रम भी दूषित हो चुका है। इसिलए अब तुम्हारी कृपा-नौका का आश्रय तिता हैं, जो पापनाणिनी है, भवसागर से पार करने वाली है तथा पुण्य को उत्पन्न करने वाली है।

#### [ ३२ ]

हे सरम्वती ! ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश आदि देवताओं से तुम पूजित हो। तुम कोकिल की मधुर ध्विन को भी तिरस्कृत करने में समर्थ वाणी को धारण करती हो। जो जड़ व्यक्ति सर्वथा निरक्षर है, वह भी यदि तुम्हारे मन्त्र का थोड़ा सा चिन्तन करता है तो वह निर्माल प्रवाहित होने वाली वाग्धारा को प्राप्त कर लेता है।

#### [ ३३ ]

चन्द्रमा में विप के श्रम से कही शंकर न पी जायें, क्या इसीलिए हिरण ने चन्द्रमा को छोड़ना चाहा था ? तुम्हारे चरण-कमल को भय तथा आर्ति से शून्य स्थान सम-झता हुआ ही क्या समस्त रोगों से रहित मुगछोना वहाँ रहने लगा था।

#### [ 38 ]

हे माँ सरस्वती ! तुम्हारे में आश्रितचित्त जनो के पवन-चञ्चल चित्तो को तुम्हारी गुणमाला दृढता से बाँध देती है। किन्तु वह बन्धन मुझे वड़ा ही अनोखा प्रतीत होता है क्योंकि वही निकृष्ट कर्मों से उत्पन्न होने वाले बन्धनों को तत्काल खोल देता है।

[ 50 ]

क्वणन्तमिह नूपुरं मणिविनिर्मितं ते पदोः करण्डकमतिप्रग्ने श्रुतिगिरां प्रतीमोऽनिशम् । पुरातनतपःफलं परिणतं गिरामम्बिके ! विभावयति मानसं भवविमोचकं तत्स्वनम् ॥

[ ३१ ]

कलेरशुभशेमुषीप्रमिथतेन्द्रियग्रामको भवामि दुरितावलीगरलदिग्धधीसंक्रमः । अतस्तव कृपातरीं दुरितनाशिनीं साम्प्रतं भवाम्बुनिधितारणीं सुकृतकारिणीं संश्रये ।।

[ ३२ ]

विधातृगरुडध्वजस्मरहरादिदेवाचिते ! दधासि पिकनिस्वनाभिभवनक्षमां भारतीम् । निरक्षरजडोऽपि यस्तव मनुं मनाक् चिन्तयेत् स एव लभते निरर्गलगलद्वचोवैखरीम् ॥

[ ३३ ]

सुधाकरविषभ्रमादिष पिवेत् क्वचिच्छञ्करः किमिन्दुमजिनप्रसूरथ जिहासयामास तम् । भयातिरहितं पदं तव पदाम्बुजं तर्कय-न्तुवास मृगशावकः किमु निरस्तसर्वामयः ।।

[ 38 ]

तवाम्ब ! गुणसन्तितः पवनचञ्चलं मानसं त्वदाश्रितहृदां नृणां दृढतरं प्रबध्नातिक । विचित्रमथ भाति मे जनिन ! बन्धनं किन्तु तद् विमोचयित बन्धनान्यपरकर्मजान्यञ्जसा ॥

#### [ 34 ]

हे नरस्वती । तुम अपने मुखचन्द्रमा की काल्नि-प्रभा के प्रवाह में समस्त न्वाधित जनों की अपराधराणि को नष्ट कर देती हो। जब तुम अपनी बीणा बजानी हो, उन घ्वनि को बदि में प्रात काल एक बार भी. तुम्हारे कुया-कटाटा के मार्ग में आया हुआ, मुन नेता हूँ तो (तुम्हारी) स्नुति करने की विधि में समये हो जाना है।

#### [ ३६ ]

हे शारदा । मेरी परिमित्त मिन को तुम विकितन कर दो । मेरी पापराशि को जलाकर भस्म कर दो । मेरी युद्धि कभी भी विषय-गामिनी न हो । यदि तुम अपने हाथ मे पकडी हुई अमृतकलकी की मुधा को किमी प्याले की कीर के एक कोण ने भी पिला देती हो तो मन्द-मिन भी तत्काल गुराचार्य के नमान आचरण करने लगता है।

#### [ 80 ]

तुम्हारी केण-मेघमाला से तुम्हारा मुग-चन्द्र घिरा हुआ है। हम उनको निश्नित अन्धकार-नाणक किसी दूसरे चन्द्रमा मे ममान मानते है। यह अपनी विशद किरणों में पाप-मेघ का नाण करता हुआ, विद्वण्जनों के नेत-चकोरों को प्रसन्न करना हुआ, नुम्हारे चरणों में प्रणत मुझे भी प्रसन्न करे।

#### [ ३= ]

हे सरस्वती । तुम्हारा न आदि है और न अन्त है। अर्थात् तुम अनादि तथा अनन्त हो। तुम पद-पदार्थ-स्वरूपिणी हो। म्तुति की जाने पर तुम णीत्र ही अन्ध्रमित को भी कवियो मे नरेन्द्र के तुल्य कीर्ति प्रदान कर देती हो। कोई जडमित भी यदि तुम्हारे चरण-कमल के पराग की अन्तर्ह दय मे म्तुति कर गेता है तो विद्वत्पन्पिट् में व्यथा को प्राप्त नहीं करना।

#### [ 38 ]

हे माँ मरस्वती । तुम अपने बाहन (हम) को दूध तथा पानी अलग-अलग करने में नगाती हो और अपनी वाणी को सदमत् के भेदयज्ञ में प्रयुक्त कन्ती हो। तुम्हारे विषय में यह प्रसिद्ध है कि तुम अपने परिकर के वैजिष्ट्य की आजा में प्रतिक्षण विलक्षण प्रयोग कन्ती हो। इसीलिए हम तुमको प्रणाम कन्ते हैं।

[ ३४ ]

निनादयसि वल्लकीं यदि मुखेन्दुकान्तिप्रभा-प्रपूरिवधुताखिलाश्रितजनापराघोच्चये ! । श्रृणोमि यदि तं ध्वनि सक्तदिप प्रगे ते कृपा-कटाक्षपथमागतः स्तविवधौ भवामि प्रभुः ॥

[ ३६ ]

विकासय मितां मितं दह दहाघराशि मम न मे भवतु शारदे ! विपथगामिनी भारती। करस्थकलशीसुधां चषकसृवककोणेन चे-न्निपाययसि मन्दधीरिप तदाशु काव्यायते।।

[ ३७ ]

तवाननसुधाकरं चिकुरमेघमालावृतं सुधांशुमपरं ध्रुवं तिमिरनाशकं मन्महे । नुदन्नघघनं स्वकैविशदरश्मिभः श्रीणयन् सुधीक्षणचकोरकं, पदनतं स मां श्रीणयेत् ।।

[ ३5 ]

अनादिनिधना स्तुता पदपदार्थरूपा द्रुतं त्वमन्धमतयेऽप्यहो कविनरेन्द्रकीर्तिप्रदा । न कोऽपि जडधीः सुधीपरिषदि व्यथामाप्नुयात् स्तवीति तव चेत् पदाम्बुजपरागमन्तर्ह् दि ।।

35

नियोजयसि वाहनं जलपयोविवेककमे वचश्च जननि ! स्वकं सदसदोविभेदाव्वरे । इति प्रथितमस्ति ते परिकरे विशेषाशया प्रतिक्षणविलक्षणं व्यवसितं ततस्त्वां नुमः ॥

### [ 80 ]

हे परा सरस्वती ! त्रिभुवन के अनोत्वापन नया श्रेष्ठ ब्राह्मणत्व को दिखाने की इच्छा से ही क्या तुमने भिखी (मयूर) का आश्रय निया है ? हे अम्बा ! नुम्हारी चाल मोरनी के समान है । क्या इसीनिए मद्वाणी ने प्रणंमनीय जिनियों (ब्राह्मणों) में श्रेष्ठ जिखी (अग्नि) में हवन करते हैं।

#### [ 88 ]

यदि कोई जड़ व्यक्ति भी मुधाकलण, पुस्तक, (स्फटिक-) मणिमाला तथा श्वेत वस्त्रों को धारण करने वाली शारदा का चिन्तन करता है तो उनके मुन्यारिबन्द मे वाणी का प्रवाह तत्काल उसी प्रकार वहने लगना है जैसे मुवर्ण-घट में स्थित मधुमय पैय।

# [ ४२ ]

तुम दयासुधा की सागर हो। यदि मुझे पापी जानकर परित्याग करना चाहती हो, तो सुखपूर्वक शीझ परित्याग कर दो, यह उचित ही है। फिर भी इतना तो हृदय में शीझ विचार करना कि मुझ जैसे अनाथ तथा महान् अपराधी की तुम्हारे विना कौन रक्षा करेगा?

# [ \$8 ]

तुम्हारे में निरन्तर अनुरागवान् मुझ जैसे व्यक्ति को भी क्या तुम भक्ति में हड़ता से शून्य समझकर छोड़ना चाहती हो ? हे माँ सरस्वती ! यह भी युक्त नहीं है । तुम राजराजेक्वरी हो, तुम्हीं ने चञ्चल-चिक्त को पवन का वन्धु बनाया है ।

#### [ 88 ]

जब कभी तुम्हारी बीणा सामगान करती है तो उसी समय मेरे कर्मों का अशुभ सञ्चय नष्ट हो जाता है। चित्त में कोई निर्मल ज्ञान का समुद्र प्रकट हो जाता है और जो मोह को उत्पन्न करने वाले घनान्धकार के पुञ्ज नष्ट कर देता है।

[ &o ]

जगित्त्रतयिचत्रतामथ च सिद्दृजत्वं मुदा दिदर्शियषुरेव कि शिखिनमाश्रयस्त्वं परे !। तवाम्ब ! शिखिसिन्नभा गितिरितीव कि सद्वचः-प्रशस्यशिखिनां वराः शिखिनि होममातन्वते ॥

[ 88 ]

जडोऽपि यदि चिन्तयेद् धृतसुधाघटीपुस्तिकां गृहीतमणिमालिकां सिततराम्बरां शारदाम् । तदास्यसरसीरुहात् प्रवहति द्वृतं वाक्तिः सुवर्णघटसंस्थितं मधुमयं यथा पानकम् ॥

[ ४२ ]

विचार्य यदि पापिनं परिजिहीर्षसि त्वं दया-सुधाजलिनधे ! सुखं परिहराशु युक्तं हि तत् । परं तु हृदि चिन्तय द्रुतिमदं क आरक्षये-दनाथिमह मादृशं कृतमहागसं त्वां विना ।।

[ &8 ]

जिहासिस निरन्तरं त्विय धृतानुरागं जनं विमृश्य किमु माहशं सुदृढतरिवहीनं रतौ । अयुक्तमिदमप्यहो जनिन ! राजराजेश्वरि ! त्वयैव चलिचत्तताऽनिलशरीरवन्ध्कृता ॥

[ && ]

यदा तव विपञ्चिका ध्वनित सामगानं ववचित् तदैव मम कर्मणामशुभसञ्चयः क्षीयते । स्फुटीभवति निर्मेलो मनिस कोऽपि वोधार्णवो घुनात्यय स मोहजं घनतमं तमःस्तोमकम् ॥

#### [ ४४ ]

हे सरम्बती । जो इस समार मे बेदवाणी के जिरोभूषण रूप तुम्हारे चरण-कमल की निरन्तर हृदय मे धारण करते हैं, वे चिरकाल तक देवलोक मे निवास करते हैं। देशङ्गनाएँ चचल चॅवर (उनके दोनो तरफ) हुलाती है और प्रज्ञमनीय गुणो के समूही से उनकी कीर्ति का विस्तार होता है।

#### [ 38 ]

हे णारदा ! तुम चराचर जगत् की मृष्टि, स्थिति तथा लग्न की स्वामिनी हो । जम्म समस्त सम्पदायों के आम्पद तुम्हारे चरणों को हदय मे (व्यान मे) धारण करता है. तब वह प्रतिपल विचित्र तेज मुझ में विलाम करे, जिमको ग्रम-निग्रम का पालन करने वाले गोगी चिरकाल के वाद ममाधि में हदय में धारण करते हैं।

#### [ 80 ]

तुम्हारे दाहिने हाथ मे घूमती हुई, अमृत के सरस यन्त्र के समान चञ्चल स्फटिक-माला का में हदय में ध्यान करता हूँ और तुम्हारे बाये हाथ में विद्यमान ज्ञाननागर से निक्ले हुए अम्णवर्ण सूर्य की रिमप्रभा के तुल्य प्रवाल की वर्ण वाली पुस्तक को हदय में धारण करता हूँ।

#### [ ४८ ]

वह (अनिवंचनीय) वेदचतुष्टयी भी तुम्हारी विभूति का पार नहीं पा सकी। आगमों के शुभ गण भी तुम्हारे गुणों को गिनने में समर्थ नहीं है। ऐसा सुना है कि कवियों में श्रेष्ठ किव भी तुम्हारी दृष्टिपात से उत्पन्न गारव से ही अपनी वाणी का व्ययहार करते हैं। अन मैं तुम्हारे कटाक्ष का आश्रय लेता हूँ।

#### [ 38 ]

हे नरस्वती । तुम पृथ्वी पर देवराज इन्द्र की कामधेनु के समान हो । जब तुम्हारी कृपाझरी मेरे कानो मे प्रतिदिन प्रात काल अमृत टपकाती हैं, तब मेरी मिन कन्नुपित प्रवृत्ति को जीन लेनी ह और मेरी घुड बुद्धि को सी श्र ही आनन्दसागर में इबी सी देनी हैं।

[ ४x ]

धियन्ति भुवि ये हृदा श्रुतिगिरां शिरोभूषणं त्वदीयपदपङ्कजं कमलजप्रिये ! सन्ततम् । चरन्ति विबुधालये सुरवधूचयैर्वीजिताः प्रशस्यगुणसंहितप्रथितकीर्तयस्ते चिरम् ।।

[ ४६

चराचरजगत्सृतिस्थितिलयप्रभो ! शारदे ! दथामि हृदये यदा तव पदं पदं सम्पदाम् । तदाशु लसतान्मिय प्रतिपलं विचित्रं महो यदेव यमशालिनो दधित सत्समाधौ हृदि ॥

[ ४७ ]

तव स्फटिकमालिकां हृदि करोमि, सब्येतरे करे परिवृतां सुधासरसयन्त्रवच्चञ्चलाम्। प्रबोधजलसागरादरुणभानुरश्मिप्रभा-प्रवालमिव पुस्तकं तव करे च सब्ये मुदा।।

[ ४५ ]

न सा श्रुतिचतुष्टयो तव विभूतिपारं गता न वाऽऽगमगणः शुभो गणियतुं क्षमस्ते गुणान्। श्रुतं 'कविवरा' अपि व्यपिदशन्ति वाचं तवे-क्षणप्रभवगौरवादिति भजे कटाक्षं तव।।

[ 38 ]

यदा तव कृपाझरी श्रुतिपुटे मदीये सुधां क्षरत्यनुदिनं प्रगे भुवि सुरेन्द्रधेनूपमे ! । तदा विजयते मतिः कलुषितां प्रवृत्ति निम-ज्जयेदिव सुखाम्बुधौ त्वरितमेव शुद्धां मम ॥

#### [ 40 ]

हे जारदा ! जड़ व्यक्ति तुम्हारे ज्ञान से मूढता को पार कर जाता है, यही कहने के लिए चारो वेद स्पष्ट रूप से प्रवृत्त है। कपट-रुदन से भी किया हुआ तुम्हारा गृणानु-वाद क्या समाधि-सम्पादिनी सम्पत्ति का ज्ञान नहीं कराता ?

#### [ 48 ]

पुराणों ने तुम्हारे नामकीर्तन को ही पापनाश के लिए पर्याप्त बताया है। हैं सरम्बती ! वह कथन अतिशयोक्तिपरक नहीं है। इसलिए मेरे महापातकों को नष्ट करने के लिए मेरा तुम्हारी गुणावली पर आश्रित मन प्रतिदिन तुम्हारी स्तुति का गान करना चाहता है।

#### [ ५२ ]

जब मेरे नेत्र तुम्हारे तैजस रूप का साक्षात्कार करते हैं, तब मेरा पाप कर्म से जत्पन्न अन्यकार नष्ट हो जाता है। जब तुम्हारा कृपापूर्ण मन मेरे प्रति प्रफृत्लित हो जाता है, तब तुम्हारी वाणी का रस मेरी कर्ण-युगली को तत्काल पवित्र कर देता है।

#### [ 42 ]

जब तुम्हारा कान्ति से भास्वर विग्रह मेरे नेत्र-पथ मे आ जाता है, तब पापान्धकार उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे सूर्य की प्रभा से अन्धकार । जो प्रगत्भ कुबुद्धि कभी भी तुम्हारी पूजा नहीं करता उसके घर मे आनन्द-चन्द्र से उत्पन्न कान्ति नहीं फैलती ।

#### [ ४४ ]

यह विषय वासना एक चतुर पिशाचिनी है जो वार-बार मेरे मन को तुम्हारे चरण-कमल से दूर सीचनी रहती है। तुम एक बार अपने अपाद्भाषात से उस छिलिनी को नष्ट कर दो. जिससे मेरी चिति हमेशा तुम्हारे अनुचिन्तन मे कीलित हो जाय।

[ ¼° ]

जडोऽपि तव संविदा तरित शारदे ! मूढता-मिति श्रुतिचतुष्टयी कथयितुं प्रवृत्ता स्फुटम् । गुणानुगुणवर्णना कपटरोदनेनापि किं न बोधयित संपदं तव समाधिसम्पादिनीम् ? ॥

प्र ]

अघापहमलं तवाह्वयपदानुवादं जगौ
पुराणनिवहो, न सास्त्यतिशयोक्तिगीर्तिगरे ! ।
अतः प्रतिदिनं मम क्षपयितुं महापातकं
जिगासति मनः स्तवं तव गुणावलीसंश्रयम् ॥

[ ५२ ]

यदा मम हशा वपुस्तव निरीक्षते तैजसं तदा क्षयति पूर्णतः कलुषकर्मजं मे तमः । प्रफुल्लित यदा मनस्तव मिय प्रसादान्वितं तदा तव वचोरसः श्रुतियुगं पुनीते मम ॥

[ ሂ쿡 ]

यदेक्षणपथं गतं तव वपुः प्रभाभास्वरं तदाघतिमिरं क्षणिष्यति तमो यथाऽर्कप्रभा । न पूजयति योऽधमस्तव पदं प्रगल्भः कुधी-नं तस्य सदने प्रभा प्रसरति प्रमोदेन्दुजा ।।

[ 48 ]

इयं विषयवासना पटुपिशाचिका मन्मनो विकर्षति पुनः पुनस्तव पदाम्बुजातात् पृथक् । जिह त्वमुरुमायिनीं सकृदपाङ्गपातेन तां यथा मम मनः सदा त्वदनुचिन्तने सज्जतु ।।

# 1 22 1

इस मनार में यदि सी कुषुष भी ही तो सुरी। करने में समर्थ नहीं होते। कीख दुन के नौ पुत्र उनमें मुहद प्रमाण है। उपाधि में प्रेम करने दान में नदा मुख मिन माना है ? उसलिए तुम्हारे निस्पाधिक हुपा नृग को चाहता है ।

# [ XE ]

मेरे दोनों पैनों ने तुम्हारी प्रदक्षिणा नथा तुम्हारी चरण-सेवा के लिए प्रतिज्ञा रह नी है और हाथों की अञ्जलि ने तुम्हे प्रणाम करने के लिए प्रतिज्ञा कर नी है। मेरा अन्तरवपु समाधि की प्रक्रिया का प्रणिधान करता रहता है। अब इसके आगे केवल तुम्हारी गुभाणीप् को छोड़कर और त्या चाहिए।

# [ 40 ]

में नमस्त निषयों की निःभारता को अच्छी नरह जानना हूं। नथापि पूर्वकर्मों की गित से मेरा मन उनमे फँसता रहता है। मैं जड़िशारोमणि हूँ। नुम जिद्धनानिदिनी हो । इमलिए मेरे मन को विषयवासना से हटा दो ।

कहाँ तो में मोधमित और कहाँ विदेहमुक्ति ? फिर भी भवसागर मे पार जाने की मेरी इच्छा को कोई न हेंसे । क्योंकि यदि इस नंसार में नुस्हारा एक भी कृपाकण उस पर गिर जाता है तो कोई भी लोकोत्तर कल्याण दुर्नभ नहीं रहता।

है शारदा ! यहाँ निरन्तर त्रिपत्तियों से असन्तुष्ट न्यमनसागर में गिरते हुए और सांसारिक पीड़ा से पीड़ित मुझ जैसे व्यक्ति की रक्षा के लिए यदि नुम्हारे ऋपा-कटाक्ष का उपक्रम नहीं होता तो मेरा भवसागर का उल्लंघन कैसे हो सकेगा।

५५ ]

कुपुत्रशतमप्यहो सुखियतुं न लोके क्षमं
पुरः कुरुमहाकुले सुतशतं प्रमाणोत्तमम् ।
उपाधिसहितेन कि प्रणियना सुखं लभ्यते
उपाधिरहितं ततस्तव कृपासुखं काम्यते ॥

[ ५६ ]

प्रदक्षिणविधौ पदे तव पदाब्जसेवाकमे
प्रतिश्वतवती युतिर्नमनपद्धतौ हस्तयोः ।
अथ प्रणिदधाति मेऽन्तरवपुः समाधिकमे
परं किमत इष्यतां तव विना शुभामाशिषम् ॥

[ ५७ ]

अशेषविषयेष्वहं परिचिनोमि निःसारतां तथापि गतकर्मणां गतिवशान्मनः सङ्गि मे। अहं जडशिरोमणिस्त्वमसि चिद्धनानिवनी निवर्तय ततो मनो विषयवासनातो मम।।

[ 4= ]

क्व मोघमितकोऽस्म्यहं क्व च विदेहमुक्तिः परा तथापि भवसागरात्तितरिषा न मे हस्यताम् । दुरापिमह नास्ति यत् किमिप शर्म लोकोत्तरं पतेत् तव कृपालवो जनिन ! यत्र तस्मै सृतौ ।।

38

विपिद्भिरिह सन्ततं व्यसनसागरेऽहन्तुदे पतन्तमिष मादृशं भवहजान्वितं शारदे ! । न रक्षितुमुपक्रमस्तव कृषाकटाक्षस्य चेद् भविष्यति तदा कथं मम भवार्णवोल्लङ्कानम् ? ॥

#### [ 50 ]

में अनेक विघ्नों से युक्त हूं। मिलन बुद्धि वाला हूं। प्रगृति ने ही हुण्ट हूँ। स्वयं अपने जनों के प्रति भी विषरीत भाव को प्राप्त करता रहता हूँ। में हुगों में डूब्रता रहता हूँ और भाग्य भी मेरे विकृद्ध रहता है। मेरे मस्तक पर नुम्हारा प्रिय कृपारस कव मिनित करोगी ?

#### [ ६१ ]

हे सरस्वती ! कहाँ तो मेरी अतिणय निष्ठुर यूनि और नुम्हारी स्नृति के लिए मधुर वाणी ? कहाँ तो मेरी परिमित्त युद्धि और कहाँ तुम्हारी दिव्यातिदिव्य कलाएँ ? फिर भी यदि तुम्हारे करुणा-समुद्र के शीतल कण मेरे हृदय में नहीं गिरते तो (नुम्हारी) स्तुति कैसे सम्भव होगी ?

#### [ ६२ ]

कुत्सित इन्द्रियों और कुत्सित वासनाएँ मृगमरीनिकाएँ हैं। इनके झुण्ड के झुण्ड आनन्द के अभाव से अथवा आनन्दाभाम मे वृथा ही मुख के मनोरथों का विस्तार करते रहते हैं। तुम्हारे कटाक्षपान से वे ही प्रसन्नतापूर्वक निरन्तर अन्तः करण में आनन्द सरीवर के ममान वेग से शान्ति के मुख का विस्तार करते रहते हैं।

#### [ £3 ]

हे वाग्देवता सरस्वती ! समस्त देवगण तुम्हें प्रणाम करने हैं । मेरा त्रित्त मेरे अनन्त पापों को वर्णन करने मे असमर्थ है । तुम्हारे सामने मेरा अन्तर मन लिंजत सा है । हे माँ ! फिर भी तुम्हारी कम्णा ही तुम्हारी स्तुति के लिए प्रवृत्त मुझे विलक्षण वाणी के क्रम में प्रवृत्त करती रहती है ।

#### [ 48 ]

हे सरस्वती ! इस जगत् मे यमादि का पालनकर्ता नमाविस्य व्यक्ति जिम निरंजन, चञ्चल तथा भवसागर से मुक्ति दिलाने वाले तेज का चिन्तन करना चाहता है, अनेक जन्मों से प्रवृद्ध व मिलन अन्धकार (अविद्यान्धकार, अज्ञानान्धकार तथा मोहान्धकार) के नाशक जमी तुम्हारे भास्वर तेज की मेरा कोई अनिर्वचनीय मन साक्षात् प्रत्यक्ष कर लेता है।

[ 50 ]

उपप्लवयुते मलीमसमतौ प्रकृत्या खले स्वतो हि विपरीततां गतवति स्वकीये जने । उतार्तिषु निमज्जतो मम विरुद्धभाग्यस्य हा कदा नु शिरसि प्रियं तव कृपारसं स्यन्तस्यसे ? ॥

[ ६१ ]

क्व वृत्तिरतिनिष्ठुरा स्तविवधौ क्व मिष्टं वचः क्व मे परिमिता मितः क्व तव दिव्यदिव्याः कलाः। तथापि करुणोदधेस्तव न शीतलाः शीकराः पतन्ति मम मानसे कथमथ स्तुतिः संभवेत्।।

[ ६२ ]

कदिन्द्रियकुवासनामृगमरोचिकानां वजा अनिर्वृतिवशाद् वृथा सुखमनोरथांस्तन्वते । त एव हृदये मुदा तव कटाक्षतः सन्ततं तडाक इव निर्वृते शमसुखत्वमातन्वते ॥

[ ٤૩ ]

अनन्तद्रुरितानि मे कथियतुं न चेतः क्षमं चिलज्जितमिवान्तरं तव पुरो गिरां देवते । तथापि करुणाम्ब ते व्यवसितं स्तवे मां स्फुरद्-चिलक्षणवचःक्रमे वितनुते नुते दैवतैः ॥

[ ६४ ]

तिरञ्जनमचञ्चलं भवविमोचकं यन्मह-श्चिचिन्तिषति तावकं भुवि यमी समाधौ स्थितः । अनेकजिनसंभृताऽऽविलतमोपहं भासुरं महः किमपि तावकं जनिन मन्मनः पश्यति ॥

### 1 84 7

हे भारती ! इस समार में तुम्हारे घरण-गमन से निकलने हुए अमृत के प्रहार है वदी हुई सम्पत्तियाँ निधंनना-रूपी निविष्ट अन्ययवर-रापि की नष्ट कर देती है। ही निए में भी तुम्हारे चरणों का चिन्तन करना हैं। चुंग ही स्वयं मुख जैसे परमंदियी (भक्तिहीन) व्यक्ति के प्रति भगवती महालक्ष्मी को आदेग दो ।

# 1 33 1

हे वाग्डेबता ! कामदेव के बाण रूप समस्त शत्रुओं को जीतकर. समस्त पाप-पूर् को छोड़कर तथा आद्य अविद्यान्धकार का परित्याग करके. गमस्त गुभ समातियों के मार्ग में पैर रखने के लिए में अत्यन्त आदर के साथ तुम्हारी चरणरेणु का भजन

# [ 50 ]

जो व्यक्ति चारों हाथों में स्फटिक माला, बीणा, प्रणस्त पुस्तक तथा 'दिव्य गुकी को धारण करने वाली और वेदवाणी से स्तुति की जाने वाली (भगवती सरस्वती) को हमेणा हृदय में धारण करता है, उसको यह तत्काल धाराप्रवाह वाणी वाला वना

जो व्यक्ति कल्पवृक्ष की णुभ मंजरी का कर्ण-भूपण पहनने वाली, मधुर-मंधुर निना-दित बीणा की घ्वनि से दुःखसागर का पान करने वाली, ब्रह्मा के मन का भी वज़ी-करण करने में चतुर तथा गुभ इस (सरस्वती) को हृदय में धारण करता है, वह व्यक्ति कवीन्द्र के समान आचरण करने लगता है।

जब भी कोई रसजहृदय (रसिक) परिस्फुरित अनन्तानन्त मावों वाले नये-नये स्तोत्रों से कृपा के भाव से तरिङ्गित (भगवती) सरस्वती को प्रसन्न करेगा, तब पुण्य से भी दुर्लभ तथा सज्जनों द्वारा वांछित श्रेष्ठ कीति को सँसार में प्राप्त करेगा । जिस (कीर्ति) के लिए साक्षात् देवगुरु वृहस्पति भी चिरकाल तक वाकाक्षा करते रहते है ।

[ **६**४ ]

भवन्ति भुवि निःस्वताघनतमीक्षये सम्पद-स्त्वविङ् झसरसीरुहोद्गतसुधाप्रसारोच्चिताः । अनेन परिचिन्त्यते तव पदं ततो भारति ! त्वमेव दिशताच्छियं परमदुर्गते मादृशे ॥

[ ६६ ]

विजित्य निखिलान् द्विषः स्मरशरस्वरूपानहं विसृज्य दुरितव्रजं परिविहाय चाद्यं तमः । समस्तशुभसम्पदां पथि पदं निधातुं गिरा-मधीश्वरि ! भजे भवच्चरणरेणुमत्यादृतः ॥

[ ६७ ]

कराम्ब्रुजचतुष्टये स्फटिकमालिकां वल्लकीं प्रशस्ततमपुस्तकं श्रयति याऽथ दिन्यां शुकीम् । दधाति हृदि तां सदा श्रुतिवचःप्रगीतां तु यः करोति तमियं द्रुतं विनिसरद्वचःप्रस्रवम् ॥

£ 55

सुरद्रुशुभमञ्जरीरिचतकर्णपूरां शुभां कलक्वणितवल्लकीध्विनिषीतदुःखोदिधम् । पितामहमनोवशोकृतिविधौ विदग्धामिमां दधाति हृदयेन यः स हि जनः कवीन्द्रायते ।।

[ ૬દ ]

रसज्ञहृदयो यदा स्फुरदनन्तभावैगिरं कृपाभरतरङ्गितामभिनवैः स्तवैः प्रीणयेत् । तदा सुकृतिदुर्लभं सुजनवाच्छितं सद्यशो लभेत भूवि, यत्कृते सुरगुरुश्चरं काङ्क्षति ॥

# [ 60 ]

हे भारदा ! तुम्हारे चरणारिवन्द के स्मरण में पुण्यात्मा व्यक्ति गुणी ने पीसुट बुद्धि के परिणाम को स्पष्ट रूप से प्राप्त कर लेता है और इसका मुखारिक्द गुहरे न्युरों की ध्वनि वे निनाद की लीला के समान, वाणी की निकलती हुई गव्दाक्ती से धारण करना है।

# [ 65 ]

हे णारदा ! पुलस्त्यपुत्र रावण तथा दगरथपुत्र भगवान् श्रीरामचन्द्र दोनो <sup>हे</sup> ही तुम्हारी पूजा की थी किन्तु दोनों को फल में भेद प्राप्त हुआ। तुम नो समान फल प्रदान करने वाली हो, तथापि उन दोनों की (फल-) निद्धि में भेद हुआ। (इनका कारण दोनों का अपना-अपना अधिकार भेद ही हैं)। क्योंकि क्या गन्ने तथा विप-वृह् में गुण-भेद बृष्टि से उत्पन्न होता है ?

हे सरस्वती ! जब कही कोई बुद्धिमान् तुम्हारा क्रपापात्र वन जाता है, तब उसकी . [ 65 ] जिह्ना काव्यलीला की भूमि वन जाती है। यदि ऐसा नहीं होता तो प्रतिदिन ब्रह्मा के मुप्पकमल से अनोखी वेदव्वनि-सरस्वती कैसे निकलती ?

यदि भवबन्धन को काटने वाली, पापशून्य, सुधारस का तिरस्कार करने वाली पुम्हारी स्तुति-कथात्मक सज्जन-सूक्तियाँ हृदय का स्पर्श कर लेती है, तब फिर मन नयी-नयी स्त्रियो तथा नश्वर सुख से विरक्त हो जाता है और मुक्तपाश के तुत्य पिघल जाता है।

हें मां सरस्वती ! यदि कभी किसी विषयी व्यक्ति का भी मूढ मन चन्द्र-किरण के तमान जीतल तथा तमोगुण (अज्ञानान्धकार व अविद्यान्धकार) के प्रकर्ष को नष्ट करने वाली तुम्हारी स्तुतियों को सुन लेता है, तब मोक्ष को प्राप्त कर लेने वाला उसका मन अनायाम ही उपलब्ध वादलो की गर्जना से चिकित स्त्रियों के आलिंगन को छोड़

[ 60 ]

ः वदीयपदपङ्कजस्मरणलब्धपुण्योऽम्बिके ! ः गुणैरुपचितां मतेः परिणति स्फुटामश्नुते । तथा च मुखपङ्कजं विनिसरद्वचौवैखरीं विभित्त तव नूपुरध्विनिनादलीलामिव ॥

[ ७१ ]

पुलस्त्यतनयस्तथा दशरथात्मजः शारदे ! तवार्चनरतावुभौ फलमलब्धभेदं तयोः । समानफलदायिनी त्वमथ सिद्धिभेदो द्वयोः किमिक्षुविषवृक्षयोर्गुणविपर्ययो वृष्टिजः ? ॥

[ ७२ ]

सरस्वति ! सुधीः वविचत्तव भजेत् कृपापात्रतां तदीयरसनास्थली भवित काव्यलीलावनी । न चेत् प्रतिदिनं कथं निलनसंभवस्याद्भुता श्रुतिथ्वनिसरस्वती वदनपङ्कजान्निःसरेत् ? ॥

[ ७३ ]

स्पृशन्ति यदि मानसं भवभिदः सतां सूक्तय-स्तव स्तुतिकथाः सुधारसमुचो निरस्तांहसः । विरज्यति मनो द्वतं नवनवाङ्गनाभ्यस्तथा विनश्वरसुखादपि, द्रवति मुक्तपाशोपमम् ॥

[ % ]

मुधांशुरुचिशीतलाः क्षततमःप्रकर्षाः स्तुतीः शृणोति यदि ते ववचिद् विषयिणोऽपि मूढं मनः । जहाति घनगर्जनस्तिमितयोषिदालिङ्गनं सुखोपनतमप्यहो जननि ! लब्धनिःश्रेयसम् ॥

## [ yu ]

हे मां ! जब तक वृद्धावस्था से जर्जर मेरा गरीर विल्कुल क्षीण नहीं हो जाता, ज तक अति सम्भ्रम मेरे प्रबुद्ध मन को भ्रमित नहीं कर देता, जब तक (सांसारिक विचि) ताप मेरी भ्रमित बुद्धि को व्यथित नहीं कर देते, तब तक मेरा मन तुम्हारी स्तुति न आलम्बन करे।

## [ 98 ]

है वागीश्वरी सरस्वती ! तुम्हारी स्तुति से विस्तृत सम्पत्ति वाली जिसकी वाणिगी सज्जनों (भक्तों) के हृदय का हरण करती हैं, वही व्यक्ति इस संसार में बन्य होता है। फिर उसकी वाणी से तत्क्षण इन्द्रपुरी की स्त्रियों के मनोहर गीत पराजित से ही जाते हैं।

## [ 00 ]

हे मितदा सरस्वती ! भगवान् के मत्स्यावतार तथा कच्छपावतार के रूपों को धर्म होने के लिए कमशः तुम्हारे नयनों तथा चरणों में स्थान ग्रहण करने वाले देखकर, तथा चक्रवाक युगली को तुम्हारे स्तनों के रूप में देखकर, तुम्हारे से वंचित विचारा पिक्ष राज गरुड़ निरन्तर अपना सिर धुनता रहता है।

# 1 0= ]

हे वाणी ! मोहान्धकार तथा अज्ञानान्धकार की प्रचुरता से निविड बड़े-बड़े जंगली के दावानल की ज्वाला तथा अग्नि की लपटों से वढे हुए मांसारिक दु. बों से मेरा मन व्याकुल रहता है। इसलिए अब मेरा मन हिमसलिल की झरी की वर्ण करने वाले तुम्हारे दिव्य मुखचन्द्र में डूव जाय, जो (मुखचन्द्र) क्षीरमागर के मन्थन से उत्पन्न मधुर अमृत-निस्यन्द की माधुरी का पुञ्ज है।

है मां मरस्वती ! चन्दन-निस्यन्दपंक से चारो तरफ फैलने वाली लहर को, चन्द्र-किरण के प्रसव को, शीतल अमृत की वारा को और हिमालय की झरी को भी घर्षित करने वाले तुम्हारे लोचन का स्मरण करके, नाना प्रकार के विकारी तथा व्यसनों मे फँमा हुआ और (पंच) क्लेजों से मंतप्त हृदय वाला यह तुम्हारा वालक कव अपनी

[ ৬২ ]

ृत यावदपचीयते मम वपुर्जराजर्जरं ृत यावदितसंभ्रमो भ्रमयति प्रबुद्धं मनः । ृत यावदुपतापनं व्यथयति भ्रमन्तीं मित मनो मम तव स्तुति जनित ! तावदालम्बताम् ।।

[ ७६ ]

सरस्वति ! तव स्तुतिप्रथितसम्पदो यद्गिरो हरन्ति हृदयं सतां भुवि स एव धन्यो जनः । पुरन्दरपुरीवधूगणसुचारुगीतं ततः पराजितमिव द्रुतं भवति तस्य वाग्भिः क्षणात् ॥

[ 00 ]

मात्स्यं काच्छपिमत्यदो भगवतो रूपद्वयं ते हशोः पादाम्भोजयुगे कृतस्थिति मुदा धन्यात्मतालब्धये । वक्षोजात्मतया च वीक्ष्य मितदे ! सच्चक्रवाकद्वयं मूर्धानं धुनुतेतरां खगपितस्त्वद्वञ्चितः सन्ततम् ॥

[ ৬৯ ]

मोहाज्ञानान्धकारप्रचुरघनमहावन्यकादावविह्न-ज्वालाकामानलाचिःप्रसृतभवसुखव्याकुलं मानसं मे । वाणि ! क्षीराब्धिमन्थोद्भवमधुरसुधास्यन्दमाधुर्यपुञ्जाऽऽ-स्येन्दौ दिव्ये त्वदीये हिमसलिलझरीवर्षुके मग्नमस्तु ।।

[ 30 ]

पाटीरस्यन्दपङ्कप्रसृमरलहरीं, प्रस्नवं चन्द्ररश्मे-र्घारां सौधीञ्च शीतां तुहिनगिरिझरीं धर्षयल्लोचनं ते । स्मृत्वा नानाविकारव्यसनमुपगतः क्लेशसंतप्तचेता हे वाणि ! स्यात् कदाऽसाविप तव शिशुकः शीतलान्तःकृशानुः ॥

# [ =0 ]

है बागीएबरी नरन्वती ! धीरसागर में रोपनाग पर नोने वाले अगमत् बैंगुए विष्णु की नाभि से प्रकट दिव्य कमल पर उत्पन्न प्रजापति। सह्या के हृदय-कमत है तिए तुम सूर्य-प्रभा के समान हो । जो नुम्हारे चरणन्तूर्य के प्रकाण का माआवार स नेता है उसके अञ्चानान्यकार का नाय करने के तिए नुर्य की कान्ति के मणत वृद्धि अंगड़ाई लेने लग जानी हैं।

# [ = 3 ]

जो वैराग्यवान् पुरुष मन, वचन, जरीर तथा इन्द्रियो द्वारा तुम्हारे नरणों में अव नत होकर जन्मजन्माजित नमस्त पाप सञ्चय नष्ट कर नेता है, उसका धर्म तथ उसकी कीर्नि नित्य बटती रहती है और कामयामना के विकारों ने परिवर्धित उर्नीर वाला उसका दुष्कर्म-गतु शीझ नष्ट हो जाना है।

## [ == ]

जो व्यक्ति मन्त्रो द्वारा तथा कपूर व कुकुम ने युक्त पद्मों द्वारा मणियों ने चमकते हुए श्रीयन्त्र तथा कूमंयन्त्र पर विराजमान तुम्हारी एक क्षण नक भी सहसा पूजा कर लेना है, उस धन्य व्यक्ति को तुम्हारा मागिनक इंग्टिपान मन्त्रोच्चारण करते ही कोयल की कूक के नमान प्रिय वाग्विन्याम की मधुरता में दक्ष किय बना देता है।

है भारदा ! तुम अपने भक्तों के पाप नाम करने में निपुण हो । जो व्यक्ति भक्ति से नमाराधित तुम्हारे चरणो को प्रमन्नतापूर्वक प्रनिदिन वर्णन करता रहता है, तुम उमकी पापराधि को सहसा नष्ट कर देती हो और उस पर प्रमन्न होकर नत्काल किसी (अनि-र्वचनीय) परा विद्या को धारण करने वाली बुद्धि का विस्तार करनी हो।

हे वरदा नरस्वती ! तुम्हारे करुणा-प्रमार के प्रसाद से चमत्कृत पाण्डित्य वाला जो (विद्वान्) आत्मा की चित्कलारूपिणी तुमको भलीभाँति विश्वद करना चाहना है, वह मुद्ध मित वाला पुरुष भी छ ही बन्य हो जाता है और उसके मुख से निकलने वाले स्तोत्रनुधासरोवर के रसोल्लास में मुक्ति स्वय हिमिनी के समान आचरण करने लगती है।

### [ 50 ]

गोक्षीराम्बुधिशेषशायिभगवद्वैकण्ठनाभीलसद्-दिव्याब्जप्रभवप्रजापितमनःपाथोजभानुप्रभे ! । हे वागीश्वरि ! यस्त्वदीयचरणाऽऽदित्यद्युति वीक्षते तस्याज्ञानतमो विनाशरिवरुग् बुद्धिः समुज्जूम्भते ।।

### [ **5**8

यो वैराग्यरतः क्षिणोति सकलं जन्माजितं सञ्चयं पापानां, तव पादयोरवनतो वाक्वित्तत्वेहेन्द्रियैः । धर्मस्तस्य विवर्धते प्रतिदिनं कीर्तिस्तथा किञ्च तच्-छत्रुर्नश्यति कामर्वोधतवपुर्दुष्कर्मराशिर्द्वतम् ॥

### [ 독국 ]

यो मन्त्रैः प्रसभं क्षणं मणिलसच्छ्रीकूर्मयन्त्रे स्थितां त्वां पद्मैश्च सिताभ्रकुङ्कुमयुतैः संपूजयेन्मानवः । तं धन्यं पिककूजितप्रियवचोमाधुर्यदक्षं शुभो मन्त्रोच्चारणकाल एव कुरुते ते दृष्टिपातः कविम् ॥

### [ 57 ]

भक्तानामघनाशनैकिनपुणे ! यस्ते पदं शारदे ! वाचा वर्णयते मुदा प्रतिदिनं भक्त्या समाराधितम् । सर्व पापचयं क्षिणोषि सहसा तस्य प्रसन्ना सती सद्यः किञ्च तनोषि काञ्चन परां विद्यां वहन्तों मितम् ॥

#### [ 58 ]

यः स्वैरं वरदे ! त्वदीयकरुणास्फारप्रसादीत्लसत्-पाण्डित्यो विशदीचिकीर्षतितरां त्वामात्मनश्चित्कलाम् । धन्यायत्ययमाशु शुद्धमतिकस्तस्याननान्निर्गते, मुक्तिः, स्तोत्रसुधासरोवररसोत्लासे मरालीयते ॥

## [ 44 ]

हे सरस्वती ! 'गूँगे मे अच्छी कविता, अन्धे मे दिव्य इप्टि, वन्व्या मे सुपुत्र, वहरे में श्रवण शक्ति तथा विषयलोलुप पुरुष में यथेच्छ समाधि में स्थित'—इस प्रकार की समस्त मनोरथों की परम्परा को तुम व्यान मे एकाग्र बुद्धि वाले तुम्हार निज जन मे निरन्तर वर्षा करती रहती हो । मुझ में तो केवल दृढ़ भक्ति उत्पन्न कर दो ।

## ि दह्

हें सरस्वती ! देवता गण तुमको सांगोपांग वेदो द्वारा प्रणाम की गयी व्यक्त तथा अन्यक्त स्वरूप वाली शब्द शक्ति मानते हैं। जो व्यक्ति हट चित्तवृत्ति से अपने अन्त-र्ह दय में निरन्तर तुम्हारी स्तुति करता है, उसकी गद्यपद्यस्वरूपिणी ग्रुभ वाणी सर्वती-

## [ 50 ]

हें सरस्वती ! तुम कमलधाम में निवास करने में रिसक हो । जो व्यक्ति वेदवल्ली के प्रफुल्ल पुष्पो के गन्धपुञ्ज का विस्तार करने वाली तथा कमल (-कोशो) मे छुपे हुए काले-काले भँवरो का भ्रम कराने वाली तुम्हारी (दिव्य) वेणी को प्रणाम कर लेते है, उनका (दसो) दिशाओं के कोने-कोने में फैलने वाला, निर्मल तथा आकाशगंगा के समान णुभ यण वडे-बड़े बुद्धिमानो को भी आश्चर्य चिकत कर देता है।

## [ 55 ]

हें भारती ! दिव्य बुद्धि तथा सत्तर्क के मुग्ध स्वन से सम्पन्न जो व्यक्ति, ग्रुद्ध आचार-विचार का ज्ञान कराने वाले मार्ग के व्यापारपटुओं की ईंग्वरी तथा क्लेग्राग्नि के तापो को शान्त करने वाली प्रच्छन्न मेघमाला-स्वरूपिणी तुम्हारी वाणी को, नित्य प्रणाम करते हैं, उनकी सरस्वती वाद-विवाद मे विरोधी प्रतिवादियों को जीत लेती है।

## [ 5E ]

हें सरस्वती ! स्वर्ग में देवराज इन्द्र की सभा को भी वश में करने की कला मे मधुर (गन्धर्व-) विद्या के मद को तुम्हारी निपुण वीणा तत्काल तिरस्कार कर देती है। जो उस (वीणा) की मधुर व्यनि को मुनने का यत्न करते हैं, उन सज्जनो के मुख तट पर अमृत रस स्वय नट वनकर अपना कोमल नृत्य पुन.-पुन' करता रहता है।

मूके सत्कवितां, हशाविरिहते दिव्येक्षणं, सत्सुतं वन्ध्यायां, विधरे श्रुति, विषयिणि स्वैरं समाधौ स्थितिम् । इत्येताः सकला मनोरथततीर्वर्षस्यजस्रं निजे ध्यानैकाग्रमतौ जने, मिय पुनर्भवित हढां कल्पयेः ॥

= ६

साङ्गोपाङ्गश्रुतिगणनुतां शब्दशक्तिस्वरूपां व्यक्ताव्यक्तां गिरमथ गणा मन्वते त्वां सुराणाम् । यो वाऽजस्रं दृढतरमनोवृत्तिरन्तः स्तुवीत वाणी तस्य प्रसरित शुभा गद्यपद्यस्वरूपा ।।

[ 50 ]

दिव्याऽऽम्नायलताप्रफुल्लसुमनोगन्धौधविस्तारिणीं वेणीं पङ्कजलीनकृष्णमधुलिट्शङ्काकरीं ये नुताः । तेषां पुष्करधामवासरिसके ! विस्माययेद् सद्यशः काष्ठाकोणविसारिनिर्मलवियद्गङ्कानिभं धीमताम् ॥

55 ]

शुद्धाऽऽचारिवचारबोधनपथव्यापारपद्घीश्वरीं वाणीं वलेशकृशानुतापशमनप्रच्छन्नकादिम्बनीम् । ये नित्यं प्रणमन्ति दिव्यिधिषणाः सत्तर्कमुग्धस्वना-स्तेषां भारित ! भारती विजयते वादे विख्द्वानरीन् ॥

5₽

स्वर्देवेन्द्रसभावशीकृतिकलामाधूर्यविद्यामदं गन्धर्वस्य तिरस्करोति निपुणा वीणा त्वदीया द्रुतम् । ये तस्या मधुरं ध्विन श्रुतिपथं नेतुं यतन्ते सतां तेषामास्यतटे सुधारसनटश्चर्कित लास्यं स्वतः ।।

## L 80 ]

हे वीणावादिनी सरस्वती ! तुम्हारे कानो के कुण्डली मे चमकते हुए माणिक लण्ड का शुक (श्री शुकदेव) दाटिम का बीज समझकर भक्तिपूर्वक वार-वार घ्यान कर्त रहते हैं। जो व्यक्ति दिव्य वाणी के प्रवाह से सुन्दर उन (श्री शुकदंव) का ध्यान करते है, उनकी मित श्रीमद्भागवत महापुराण के (दिव्य) अर्थों की निर्मल कथा के जमृत का पान करती रहती है।

# [ 83 ]

हे शारदा ! तुम्हारी पुस्तक ब्रह्मा के हाथ मे धृत वेदों से उत्पन्न वानसन्दोहपुष्प के समान हे और निगमागम की उक्तियों का अतिगय करने वाले ज्ञान की आलय है। जो श्रेटठ किव उस (पुस्तक) को जानने में समर्थ हो जाते हैं, उनकी विदग्ध मित नाना प्रकार के काव्य-पटो की विस्तार-पटुता से समन्विता होकर चारो तरफ फैल

हे भारदा ! तुम्हारी माला नाना सद्गुण-सूत्र से गुथी हुई है और वड़ी-बड़ी स्फटिक मिणयों से वनायी गयी है। अपनी णुष्त्र कान्ति की प्रभा से आन्तर अन्धकार को नष्ट करने मे प्रवीण है। जो समाहित चित्त वाले (योगी अथवा भक्त) इस माला का ध्यान करते है, उनका दुरन्त अन्धकार-समूह उन प्रज्ञावानो को वाधा पहुँचाने मे समर्थ

हें सरस्वती ! तुम इस स्तोत्र से प्रसन्न हो । देवता, मुनि तथा असुर तुम्हारी चरण युगली की आराधना करते हैं। तुम सदा प्रबुद्ध रहती हो। तुम्हारे चरणो की प्रतिदिन प्रीतिपूर्वक उपासना करने वालो की अनादि इच्छा तथा मोह को तुम नष्ट कर देती हो। तुम्हारी कृपा मोहान्धकार की नष्ट करके मिक्त तथा मुक्ति प्रदान करने वाली हो जाती है, कल्याणी तथा कल्पलता वन जाती है। है देवी ! इसलिए मुझ पर भी अपनी

है सरस्वती ! भ्रमर-जप से तुम्हारा हृदय-कमल प्रमुदित हो जाता है और तुम र संस्था : असरण्य च पुण्टारा द्वयम्प्रामण अञ्चावत हा जाता ह जार पुण प्रान,काल अपनी बीणा को बजाती हुई परमानन्द को समस्त दिशाओं में विदारती रहती हो । उसमें मेरे पाप तथा प्रवृद्ध मोहान्धवार को भी नष्ट कर दो । म (सामा-रहता हो। अगण गर्मा वटक गरणकार गाणा गर्द भर बा म (सामा-रिक त्रिविच) दुनों से पीडित हूँ, तुम्हारी चरण-युगरी की शरण बेता हूँ। मुझे पुण्य-

### [ 03 ]

वीणावादिनि ! कर्णकुण्डललसन्माणिक्यखण्डं ध्रुवं कीरो दाडिमबीजबुद्धिरनघो दाध्याति भक्त्या मुहुः । ये तं दिव्यवचःप्रवाहसुभगं ध्यायन्ति तेषां मतिः श्रीमद्भागवतार्थनिर्मलकथापीयूषमाचामति ।।

### [ 83 ]

विधोहस्तधृतश्रुतिप्रभववाक्संदोहपुष्पोपमं ग्रन्थं ते निगमागमोक्त्यतिशयिज्ञानालयं शारदे ! । ज्ञातुं ये प्रभवन्ति सत्कविवरास्तेषां विदग्धा मति-र्नानाकाव्यपटप्रतानपद्तोपेता समुज्जुम्भते ।।

### [ દર ]

नानासद्गुणसूत्रगुम्फितबृहच्छ्वेतोपलैः किल्पतां मालां शुभ्रकित्रभाऽऽन्तरतमोनाशप्रवीणामिमाम् । ये ध्यायन्ति सदा समाहितहृदस्तेषां दुरन्तस्तमः-स्तोमो न प्रभवेदमून् क्विचदिष प्रज्ञान्वितान् बाधितुम् ।।

### [ \$3 ]

ऐं ऐं ऐं स्तोत्रतुष्टे सुरमुनिदनुजाऽऽराधिताङ्घ्यक्जयुग्मे वाञ्छामोहावनादी तव चरणजुषां ध्वंसियत्रि प्रबुद्धे ! । कल्याणी कल्पवल्ली भवति तव कृपा भक्तिमुक्तिप्रदा सा हत्वा मोहान्धकारानिति मिय कुष्तां देवि ! काष्ण्यवृष्टिम् ॥

#### 83

क्लीं क्लीं क्लीं भृङ्गजापप्रमुदितहृदयाम्भोरुहे ! वल्लकीं स्वां वादं वादं प्रभाते विकिरिस परमां निर्वृति दिक्षु दिक्षु । तेन ध्वंसं नयेथा मम दुरितमथ स्फारमोहान्धकारं दु:खाऽऽर्तीहं प्रपद्ये तव चरणयुगं देहि मे पुण्यबुद्धिम् ।।

## [ 84 ]

हे नरस्वती ! तुम ज्ञानरूपिणी हो । जो प्रानःकाल (ब्रह्ममुहर्न में) तुम्हारे चरण-कमल का आश्रय लेते हैं, तुम हमेशा उनको नत्काल नवनवान्मेपशालिनी काव्यवुढि प्रदान करती हो । में मूर्व-शिरोमणि हूँ । सैंकड़ों जन्मों के पापों ने मेरी बुढि का प्रकाश आच्छन्न है। मुझ जैसे मन्द-बुद्धि में भी तुम कवि-बुद्धि का बीज उत्पन्न

## [ 33 ]

है सरस्वती ! वीज मन्त्रों के स्फुरण के जप से उत्पन्न होने वाले पर-आह्नाद से तुम्हारा अन्तरङ्ग् प्रसन्न रहता है। तुम (मेरे) जप से पूर्ण यन्तुप्ट हो चुकी हो। अपने शरणागत को भी सन्तुष्ट करने की तुमने प्रतिज्ञा कर रखी है। वेदान्त का ज्ञान तुम्हारा गान करता है । देवगुरु वृहस्पति भी तुमको ही पढ़ते रहते है । तुम दिव्यवुद्धि-स्वरूपिणी हो । मुझ जैसे मोहपात्र में भी अपनी निर्मल कृपा का लेश उत्पन्न करो ।

## 1 80 7

है सरस्वती ! इस संसार मे जब कोई मूर्ख भी तुम्हारी कृपा प्राप्त कर लेता है, तन नाणी से निदम्ध तथा निस्तृत कान्यचातुरी की कुशलता से निद्वद्गोप्ठी में निजयी हो जाता है। तुम ज्ञानसागर हो और विनत जनों के अज्ञान-मागर को नप्ट कर देती हो । मैं भी प्रणत होकर तुम्हारी स्तुति कर रहा हूँ । मुझ मोहान्ध तथा दु:खदग्ध को भी अपनी नयन-क्रुपा के कटाक्ष-पात का आस्पद बना लो।

## 1 85 ]

है सरस्वती ! तुम णुभ्र वर्ण वाली हो । अपनी धवलातिधवल वाग्धारा से भक्तों के पापों को धो देती हो और मन ही मन मुस्कराती रहती हो। तुम चन्द्रमा के समान मनोरम हो और (समस्त) सिद्धियों को प्रदान करने वाली हो। जो तुम्हारी स्तुति करता है, इस लोक में उसकी श्रीवृद्धि होती है, उसकी कविता का प्रवाह गगा की धारा के समान बहने लगता है। इसलिए यह मूड भी तुम्हारे वरणों मे नत होकर

है करुणानिधि जारदा ! तुम प्रसन्न हो जाओ । मुझे मोक्ष देने वाली विधि को वता रो और मेरी जिह्ना पर तुम अपना आमन बना लो । तुम्हारे चरणो की मेवा करने वाली नरम बुद्धि मुझ में विस्तृत कर दो और पण्डिनों द्वारा आधास्ति तुम्हारी कृपा की अमृतझरों मुझे निरन्तर प्रदान कर दो।

### [ EX ]

सौं सौं ज्ञानरूपे नवनविषणाशालिनीं काव्यबुद्धि प्रातस्त्वं यच्छिसि द्राक् पदकमलयुगं संश्रितेम्यः सदैव । मूर्खाणामग्रगेऽस्मिन् जनिशतदुरितच्छन्नबुद्धिप्रकाशे माहक्षे मन्दबुद्धाविष कविधिषणाबीजमुत्पादयेथाः ।।

### [ ફક્ ]

ह्रीं ह्रीं बीजमन्त्रस्फुरणजपपराह्लादहृद्यान्तरङ्गे ! सन्तुष्टं जापतुष्टे ! शरणमुपगतं कर्तृमात्तप्रतिज्ञे ! । श्रुत्यन्तज्ञानगीते ! सुरगुरुपिठते ! दिव्यबुद्धिस्वरूपे ! मादृक्षे मोहभाण्डे निजविमलकृपालेशमापादयेथाः ॥

### ि धंउ

श्रीं श्रीं त्रवत्प्रसादाज्जगित विजयतेऽपण्डितः प्राज्ञगोष्ठी-स्थाने वाणीविदग्धप्रसृमरकविताचातुरीकौशलेन । स्तौमि त्वां ज्ञानसिन्धुं प्रशमितविनताऽज्ञानसिन्धुं नतोऽहं मोहान्धं दुःखदग्धं कुरु नयनकृपाऽऽपाङ्कपातास्पदं माम् ।।

#### [ 85 ]

ध्रीं ध्रीं शुभ्रवर्णा धवलतमवचोधारया धौतपङ्कां भवतस्यान्तर्हसन्तीं हिमरुचिरुचिरां स्तौति यः सिद्धिदात्रीम् । लोके श्रीर्वधतेऽस्य प्रवहति कविताप्रस्रवो जाह्नवीव त्वां तस्माद् वन्दतेऽयं तव चरणनतः सिद्धिलाभाय मूढः ॥

#### [ 33 ]

प्रसीद करुणार्णवे ! दिश दिश प्रथां मोक्षदां विधेहि रसनाञ्चले मम निजाऽऽसनं शारदे ! । तनुष्व सरसां मति मयि तवाङ् व्रसेवापरां ददस्य सततं कृपामृतझरों बुधाराधिताम् ॥

## [ ?00 ]

हे व्यापिनी णारदा ! तुम अन्तर्यामी होकर अपने ज्ञप्ति-स्वरूपों ने हमेणा सम्पूर्ण जगत् का नियमन करती हो । इसिनए त्रिभुवन में नुम कामधेनु समझी जाती हो, जो तुम्हारे नाम तथा गुणों के अनुवाद का रिमक (-विहारी) श्रद्धापूर्वक उनका क्षीनंन करता है, विद्वरजन उसके समस्त मनोरयों को सत्य मानते हैं।

## [ 808]

तुम्हारी कृपा ने प्रणीत इस 'मारस्वतम्' नामक सरस तथा मधुर स्तव काव्य को तुम स्वीकार करो । माँ प्रमन्न होकर वालक के स्मालिन तथा मुग्ध भी वाक्चापल को

## [ 802]

तुम्हारे अमृत की बूंद मे मिश्रित मेरी वाणी किस (सह्दय) व्यक्ति की मुधामागर के रस में नहीं ढुवोएगी ? किसको दिव्य चक्षु नही बनाएगी ? और (इस स्तुति के) पाठ से किसको मुक्तात्माओं की धुरा में स्मरणीय नहीं करेगी ?

## [ 902]

इस 'सारस्वतम्' काव्य के मधुर रम से तृप्त मेरे पूज्यपाद पिताजी पण्डित श्री रामप्रतापजी शास्त्री प्रसन्न हो और यहाँ इस (रिमकविहारी) पुत्र में मंसार-सागर को पार करने के लिए नाय बनने वाली कृपा करें।

### 1808]

अमृत के सार के समान इस 'मारस्वतम्' काव्य को मुनकर रसिक (-विहारी) के मस्तक पर मुक्ति की वर्षा करती हुई गोलोकयाम गयी हुई भी मेरी स्मितवदन माँ श्रीमती तुलमी वाई णास्त्री मेरे प्रति मन्द-मन्द मुम्कराती रहें।

[ 800]

अन्तर्यामितया नियच्छिस जगत् ज्ञिष्तस्वरूपैः सदा तस्माद् व्यापिनि शारदे ! त्रिभुवने त्वं भाविता कामधुक् । यस्ते नामगुणानुवादरिसकः श्रद्धान्वितः कीर्तयेत् कृत्स्नास्तस्य मनोरथा अवितथाः सङ्कृत्पिताः सूरिभिः ।।

[ १०१ ]

अङ्गीकुरुष्व सरसं मधुरं स्तवं मे सारस्वतं तव कृपाभरतः प्रणीतम्। माता शिशोः स्खलितमुग्धमपि प्रसन्ना वाक्वापलं श्रुतिपुटीविषयीकरोति।।

[ १०२ ]

सिमिश्रितं तव सुधापृषता वचो मे कं वा सुधोदिधरसे विनिमज्जयेन्न । कं वा न दिव्यनयनं विदधीत पाठा-न्मुक्तात्मनामिष धुरि स्मरणीयवर्णम् ॥

[ १०३ ]

सारस्वतेन मधुरेण रसेन तृप्ता रामप्रतापचरणा मम तातपादाः। प्रीता भवन्तु तनयेऽत्र कृपाञ्च कुर्युः संसारसिन्धुतरणे तरणीभवन्तीम्।।

[ 808 ]

पीयूषसारमिव काव्यमिदं निशम्य सारस्वतं रसिकमूर्धनि मुक्तिवर्षम् । माता च मे स्मितमुखी तुलसी गतापि गोलोकधाम भजतां मिय मन्दहासम् ॥

### सारस्वतम्

## [ 204]

जो व्यक्ति प्रतिदिन तुम्हारे चरणार्यवन्द के चिन्तन के साथ इस 'मारस्वतम्' नाव का पाठ करेगा अथवा हृदय में इसकी भावना करेगा, उसको तुम मृत्यु के समय विगत मति, समाधि-निपुण चित्तं और परम सिद्धि प्रदान करोगी।

टॉ. रिमकविहारी जोणी हारा विरचित 'मारस्वतम्' कान्य का हिन्दी अनुवाद नम्पूर्ण। ॥ श्रीः ॥

[ 80x ]

यः कीर्तयेदनुदिनं हृदि भावयेद्वा सारस्वतं सह पदाम्बुजिचन्तनेन । तस्मै ददासि विमलां मितमन्तकाले चित्तं समाधिनिपुणं परमाञ्च सिद्धिम् ॥

इति जोशीत्युपाह्वस्य डाक्टररसिकविहारिशास्त्रिणः कृतिषु 'सारस्वतं' नाम काव्यं सम्पूर्णम्

# सारस्वतान्तर्गत-श्लोक-पादसूची

| अ                                                                                                                                                                                                      |                                                          | इति श्रुतिचतुप्टयी                                                                                                                                                                                                                                    | ४०५                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| अघापहमलं तवा <sup>0</sup>                                                                                                                                                                              | ц१a                                                      | इत्येताः सकला मनोरथततीः                                                                                                                                                                                                                               | = XC                                                                                 |
| अङ्गीकुरुव सरसम्                                                                                                                                                                                       | १०१व                                                     | इयं विपयवासना                                                                                                                                                                                                                                         | ХХЧ                                                                                  |
| अजस्रमभिभूयते                                                                                                                                                                                          | ર્દa                                                     | _                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
| अजानन् यः सेवा <sup>0</sup>                                                                                                                                                                            | १६a                                                      | ভ                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
| अतः कृतिपु सत्तमो                                                                                                                                                                                      | २३c                                                      | उतार्तिप् निमज्जतः                                                                                                                                                                                                                                    | €∘C                                                                                  |
| अतस्तव कृपातरीम्                                                                                                                                                                                       | ३१०                                                      | उपप्लवयुते मलीमसमतौ                                                                                                                                                                                                                                   | E o B                                                                                |
| अतः प्रतिदिनं मम                                                                                                                                                                                       | ५१८                                                      | उपाधिरहितं ततः                                                                                                                                                                                                                                        | ५५d                                                                                  |
| अतः स्थितमिदं त्वया                                                                                                                                                                                    | २५८                                                      | उपाधिसहितेन किम्                                                                                                                                                                                                                                      | ५५८                                                                                  |
| अय प्रणिदधाति मे                                                                                                                                                                                       | ४६०                                                      | <b>ज्वास मृगशावक</b> :                                                                                                                                                                                                                                | şşd                                                                                  |
| अद्य त्वत्करुणाकटाक्षलहरी $^o$                                                                                                                                                                         | २०                                                       | ऐ                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
| अनन्तदुरितानि मे                                                                                                                                                                                       | έźa                                                      | एँ ऐ ऐं स्तोत्रतुष्टे सुरमुनि⁰                                                                                                                                                                                                                        | £₹a                                                                                  |
| अनायमिह मादशम्                                                                                                                                                                                         | ४२व                                                      | 7 7 7 11118 2 8 18 11                                                                                                                                                                                                                                 | C74                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |
| अनादिनिधना स्तुता                                                                                                                                                                                      | ₹≒a                                                      | क                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
| अनादिनिधना स्तुता<br>अनिर्वृ तिवशाद् वृथा                                                                                                                                                              | <b>₹</b> =a<br><b>६</b> २b                               | कंवान दिव्यनयनम्                                                                                                                                                                                                                                      | १०२८                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          | कं वा न दिव्यनयनम्<br>कं वा सुधोदधिरसे                                                                                                                                                                                                                | १०२८<br>१०२५                                                                         |
| अनिर्वृ तिवशाद् वृथा                                                                                                                                                                                   | ६२b                                                      | कंवान दिव्यनयनम्<br>कंवा सुधोदधिरसे<br><sup>0</sup> कटाक्षपथमागतः                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
| अनिर्वृ तिवशाद् वृथा<br>अनेकजनिसंभृता⁰<br>अनेन परिचिन्त्यते                                                                                                                                            | ६२b<br>६४c                                               | कं वा न दिव्यनयनम्<br>कं वा सुधोदधिरसे                                                                                                                                                                                                                | १०२४                                                                                 |
| अनिर्वृ तिवशाद् वृथा<br>अनेकजनिसंभृता <sup>०</sup>                                                                                                                                                     | ६२b<br>६४c<br>६५c                                        | कं वा न दिव्यनयनम्<br>कं वा सुधोदधिरसे<br><sup>0</sup> कटाक्षपथमागतः<br><sup>0</sup> कटाक्षैस्तत्रैव प्रसरतिरसो<br>कदाचिद् ब्रह्माणं श्रुतिभिरुपयोक्तुम्                                                                                              | \$00<br>\$2d<br>\$00                                                                 |
| अनिर्वृं तिवशाद् वृथा<br>अनेकजनिसंभृता⁰<br>अनेन परिचिन्त्यते<br>अन्तर्यामितया नियच्छसि जगत्                                                                                                            | ६२b<br>६४c<br>६५c<br>१००a                                | कंवान दिव्यनयनम्<br>कंवा सुधोदधिरसे<br><sup>©</sup> कटाक्षपथमागतः<br><sup>©</sup> कटाक्षेस्तत्रैव प्रसरतिरसो                                                                                                                                          | \$00<br>\$2d<br>\$00                                                                 |
| अनिवृं तिवशाद् वृथा<br>अनेकजिनसंभृता <sup>0</sup><br>अनेन परिचिन्त्यते<br>अन्तर्यामितया नियच्छसि जगत्<br>अपि स्प्रप्टु नालम्                                                                           | ₹\$c<br>€\$c<br>€\$c<br>€\$b                             | कं वा न दिव्यनयनम्<br>कं वा सुधोदधिरसे किटाक्षपथमागतः किटाक्षेस्तत्रैव प्रसरितरसो कदाचिद् ब्रह्माणं श्रुतिभिरुपयोक्तुम्<br>कदाचिद् भक्तामम्                                                                                                           | १०२b<br>३४d<br>१०d<br>१४a                                                            |
| अनिर्वृं तिवशाद् वृथा<br>अनेकजनिसंभृता <sup>0</sup><br>अनेन परिचिन्त्यते<br>अन्तर्यामितया नियच्छसि जगत्<br>अपि स्प्रप्टु नालम्<br>अयुक्तमिदमप्यहो                                                      | ६२b<br>६४c<br>६५c<br>१००a<br>३b<br>४३c                   | कं वा न दिव्यनयनम्<br>कं वा सुधोदधिरसे<br><sup>0</sup> कटाक्षपथमागतः<br><sup>0</sup> कटाक्षेस्तत्रैव प्रसरतिरसो<br>कदाचिद् ब्रह्माणं श्रुतिभिरुपयोक्तुम्<br>कदाचिन्मूकाख्यम्                                                                          | \$ 4 c<br>\$ |
| अनिवृं तिवशाद् वृथा<br>अनेकजिनसंभृता <sup>0</sup><br>अनेन परिचिन्त्यते<br>अन्तर्यामितया नियच्छिस जगत्<br>अपि स्प्रप्टु नालम्<br>अयुक्तमिदमप्यहो<br>अनाचं वागीशम्                                       | ६२b<br>६४c<br>६५c<br>१००a<br>२b<br>४३c                   | कं वा न दिव्यनयनम्<br>कं वा सुधोदधिरसे किटाक्षपथमागतः किटाक्षेस्तत्रैव प्रसरितरसो कदाचिद् ब्रह्माणं श्रुतिभिरुपयोक्तुम्<br>कदाचिद् भक्तामम्                                                                                                           | १०२b<br>३४d<br>१४a<br>१४a<br>१४a<br>१४a<br>६०d<br>६२a                                |
| अनिवृं तिवशाद् वृथा<br>अनेमजनिसंभृता <sup>0</sup><br>अनेन परिचिन्त्यते<br>अन्तर्यामितया नियच्छसि जगत्<br>अपि स्प्रप्टु नालम्<br>अयुक्तमिदमप्यहो<br>अनाचं वागीश्रम्<br>अशेपविषयेप्वहम्<br>अहं जडणिरोमणि | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | कं वा न दिव्यनयनम्<br>कं वा सुधोदिधरसे<br>किटाक्षपथमागतः<br>किटाक्षेस्तत्रैव प्रसरितरसो<br>कदाचिद् ब्रह्माणं श्रुतिभिरुपयोक्तुम्<br>कदाचिन्मूकाख्यम्<br>कदाचिद् भक्तानाम्<br>कदा नु शिरसि प्रियम्<br>कदिन्द्रियकुवासना <sup>0</sup><br>करण्डकमतिप्रगे | \$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                             |
| अनिवृं तिवशाद् वृथा<br>अनेकजिनसंभृता <sup>0</sup><br>अनेन परिचिन्त्यते<br>अन्तर्यामितया नियच्छिस जगत्<br>अपि स्प्रप्टु नालम्<br>अयुक्तमिदमप्यहो<br>अवाचं वागीशम्<br>अशेपविषयेप्वहम्<br>अहं जडिंगरोमणि  | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | कं वा न दिव्यनयनम् कं वा सुधोदिधरसे किटाक्षपथमागतः किटाक्षेस्तर्नेव प्रसरितरसो कदाचिद् ब्रह्माणं श्रुतिभिरुपयोक्तुम् कदाचिद् भक्तानाम् कदा नु शिरसि प्रियम् कदिन्द्रियकुवासना <sup>0</sup> करण्डकमितप्रगे करस्यकलशीसुधाम्                             | 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                              |
| अनिवृं तिवशाद् वृथा<br>अनेमजनिसंभृता <sup>0</sup><br>अनेन परिचिन्त्यते<br>अन्तर्यामितया नियच्छसि जगत्<br>अपि स्प्रप्टु नालम्<br>अयुक्तमिदमप्यहो<br>अनाचं वागीश्रम्<br>अशेपविषयेप्वहम्<br>अहं जडणिरोमणि | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | कं वा न दिव्यनयनम्<br>कं वा सुधोदिधरसे<br>किटाक्षपथमागतः<br>किटाक्षेस्तत्रैव प्रसरितरसो<br>कदाचिद् ब्रह्माणं श्रुतिभिरुपयोक्तुम्<br>कदाचिन्मूकाख्यम्<br>कदाचिद् भक्तानाम्<br>कदा नु शिरसि प्रियम्<br>कदिन्द्रियकुवासना <sup>0</sup><br>करण्डकमतिप्रगे | \$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                             |

| नारम्वतम् करोति तिमयं द्रुतम् ६७० ग कलक्वणितवल्लकी ६८० ग कलेरणुभणेमुपीण ३१० गति. प्रतिविभाति मा १४० गतित कविकोकिलै: २०० |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कलक्वणितवन्लकी॰ ६८० गति. प्रतिविभाति मा १ <sup>५</sup> ८<br>कलेवरणुभणेमुपी <sup>०</sup> ३१२ गतेति कविकोकिलै: १८०        |
| रुलेरणुभणेमुषी <sup>0</sup> ३१a गति. प्रतिविभाति मा १४०<br>कलेवरकचा जिता ३१a गतेति कविकोकिलै: ३७                        |
| कलेवररुचा जिता ३ १८ गतेति कविकोकिलै: ३७                                                                                 |
| 3(92)                                                                                                                   |
| नापः को वा वाचा विश्ववस्य निरस्करीन निष्णा ६०                                                                           |
| कवीना मुधंन्यम अध गुणान्गुणवर्णना १००                                                                                   |
| कलं ते कूजन्ती १८० गुणैरुपचितां मते ७००                                                                                 |
| कल्याणी कल्पवल्ली भवति हुन रूप गुरुत्वं सीभाग्योद रसरनमस्यम                                                             |
| भाग्यां प्रतिमानिकाम ४१b                                                                                                |
| किमिक्षुविपवृक्षयो गोक्षीरास्विधिकार्वाकराज्य हुः                                                                       |
| किमिन्द्रमिजनप्रसः १९५० गोलोकशाम १००५                                                                                   |
| किमकस्ते कर्णास्वलम्बर्                                                                                                 |
| भारत्याज्याज्याज्याज्याज्याज्याज्याज्याज्याज                                                                            |
| अ गायल तटान्तरे                                                                                                         |
| विद्यापरीच्या १ व्या                                                                                                    |
| र तर्र                                                                                                                  |
| ङ्गाग्रमतिरप्यहो प्रदेश चराचरजगत्मृति <sup>०</sup> ४६८<br>इतासनपरिग्रहे २१० चिचित्तिपति                                 |
| उत्सास्तस्य मनोरकः ६४७ विनं सम्पर्द                                                                                     |
| अधिक क                                                                                                                  |
| राषाभरतर विकास                                                                                                          |
| ग्या बना क्नी अस्त्रमण्डल                                                                                               |
| 7 13(4)                                                                                                                 |
| <sup>भ्यान</sup> ति वीजा इ०१ जिल्लाहर त्यकत्वा                                                                          |
| क्व मे परिमिता मितः ४० जहोऽपि तव निवदा ५००<br>क्व मे श्रेयान् पन्या ६१७                                                 |
| नव मे श्रेयान् पन्या ६१b जडोऽपि गदि चिन्तयेत् ४१a भाषामतिकोऽस्म्यहम् ११८ जडोऽपि गदि चन्त्रयेत् ४१a                      |
|                                                                                                                         |
| 20 1 जहारिक - 1000                                                                                                      |
| भागायमाप य. ननचित १८d जिंगासित मन ५१८                                                                                   |
| ्व मन्दिम ११व                                                                                                           |
| भारतमुद्रित प्रमे १६० मुणानि वस्तीन्द्र ४३०                                                                             |
| ्राण य प्रभविक्य कर विकास कर के जिल्ला कर                                           |
| ज्वानायामाननाचि,प्रगृनभनमुन्न° ७=b                                                                                      |
| ्ट ग्यम् <sub>न</sub> ७८b                                                                                               |

|                             |              | ·                                       |      |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------------------|------|
| झ                           | ĺ            | तनुष्व सरसां मतिम्                      | 333  |
| -नटित्वेवोट्यातः            | १७d          | तयोरेकः खिन्नः                          | १२५  |
|                             |              | तव स्तुतिकथाः सुधा <sup>0</sup>         | ७३७  |
| त                           |              | तव स्फटिकमालिकाम्                       | ४७a  |
| त एव हृदये मुदा             | ६२०          | तवाननमुधाकरम्                           | şoa  |
| तडाक इव निर्वृत             | ६२d          | तवाम्व ! गुणसन्ततिः                     | 5,88 |
| ततोऽप्रतिहत गिर.            | २६८          | तवाम्व! शिखिसन्निभा                     | Roc  |
| तथा च मुखपडूजम्             | ७०८          | तवार्चनरतावुभी                          | ७१b  |
| तथापि करणोदधे.              | ६१८          | तुपाराद्रेराशु                          | १०व  |
| तथापि गतकमंणाम्             | ५७b          | तेन घ्वंसं नयेथा मम दुरितमथ             | 5,5C |
| तथापि तव वात्सली            | 550          | तेपां पुष्करधामवासरसिके !               | ≂७c  |
| तथापि परिचिन्तय             | ४२०          | तेपां भारति ! भारती विजयते              | s≂d  |
| तथापि भवसागरात्             | X=b          | तेपामास्यतटे मुधारसनटः                  | ≈€d  |
| तथापि स्तोतुं त्वाम्        | þέλ          | तं दिव्यं कविकोकिलप्रियवचो <sup>0</sup> | 570  |
| तथैव त्वद्वक्त्राम्बुजमिप   | ٤b           | त्रिरात्रं वाग्देवि ! स्मरति सततम्      | १६५  |
| तयैवासी मन्त्रः             | 539          | त्वत्पादाञ्जरज परागकणिकाम्              | ۶d   |
| तयैव सततं हदा               | २२d          | त्वदभ्युपगमस्ततः                        | २६d  |
| तदज्ञानच्वान्तं सक्टदपि     | έc           | त्वदाश्रितहृदा नृणाम्                   | ₹&p  |
| तदज्ञानच्यान्तं सपदि धुनुते | Yc.          | त्वदंघ्रिसरसीरुहाद्                     | २१८  |
| तदा क्षयति पूर्णतः          | ध्रुb        | त्वदंष्ट्रिसरसीरुहोद्गतसुधा"            | ६५५  |
| तदाघतिमिरं क्षणिप्यति       | dşķ          | त्वदध्वनि कुतस्थितः                     | २५६  |
| तदा तव वचोरसम्              | ५२d          | त्वदीयकरुणासिका                         | २५७  |
| तदा नादो दिव्यः             | १६५          | त्वदीयपदपङ्कजं कमलजप्रिये !             | ХХр  |
| तदाऽऽम्नायव्यानः            | १७b          | त्वदीयपदपङ्कजं कलयतः                    | २१व  |
| तदा विजयते मतिः             | 7 <i>8</i> c | त्वदीयपदपङ्कजं स्मरणपुण्य <sup>0</sup>  | Goa  |
| तदाशु लसतान्मयि             | 8£C          | त्वदीयां भूयात्ताम्                     | ęb   |
| तदा सुकृतदुर्लभम्           | ६६०          | त्वदीयेपद्हिष्टिः                       | १०८  |
| तदास्यसरसीरुहात्            | ४१८          | त्वमन्धमतयेऽप्यहो                       | ३८b  |
| तदीयरसनास्थली               | ७२b          | त्वमेव दिशताच्छ्रियम्                   | ६४d  |
| तदैव कुरुतादिमम्            | २०b          | त्वा तस्माद् वन्दतेऽयम्                 | £≃d  |
| तदैव मम कर्मणाम्            | ይያ ያ         | त्वा पद्मैश्च सिताभ्रकुट्कुमयुर्तैः     | =₹b  |
| तदैवायं मन्दीकृतभवविपत्ति   | ५०           | त्वयैव चलचित्तता                        | ¥₹d  |

| ५०                                                  | मार+व       | ानम्                                |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| तस्माद् व्यापिनि णारदे त्रिभुवने                    | 200b        | न नत्रान्यो हेतुः                   | ११४         |
| तस्मै टदामि विमलाम्                                 | १०५०        | न तम्य मदने प्रभा                   | хэд         |
| तुम्याज्ञाननमोविनागनचणा                             | =od         | न पूजयनि यः क्विचित्                | Хзс         |
|                                                     | 1           | न बोधयति सम्पदम्                    | yod         |
| द                                                   | Ì           | न मे भवतु शारदे !                   | şşb         |
| ददम्य सतत कृपा <sup>0</sup>                         | ьзэ         | न मे जिवकयारितः                     | र्ट<br>२६८  |
| दधाति हृदयेन य.                                     | ξ⊑d         | न यावदितमंभ्रमः                     | ७५५         |
| दधाति हृदि ना सदा                                   | ₹90         | न यावदपचीयते                        | оха         |
| दधामि हृदये यदा                                     | У£Ъ         | न यावदुपनापनम्                      | ७५c         |
| दधासि पिकनिस्वना <sup>®</sup>                       | ३२७         | न रक्षितुमुपक्रमः                   | पृह्ट       |
| दयाद्रस्तेऽपाङ्गः                                   | Хþ          | न वाऽऽगमगणः गुभः                    | <b>∀</b> ≤b |
| दिदर्शयिपुरेव किम्                                  | Rop         | न वाऽपापं गातम्                     | १३८         |
| दिव्याव्जप्रभवप्रजापनि <sup>0</sup>                 | 50b         | न वा योगाः गुद्धाः                  | Уb          |
| दिव्याऽऽम्नायलताप्रफुल्लसुमनो <sup>०</sup>          | ≂⊌a         | न विद्यास्थानानि                    | Ya          |
| दुरापमिह नास्ति यत्                                 | = XC        | नवीनमिव चन्द्रकम्                   | ३७४         |
| दु.खार्तीऽह प्रपद्ये तव चरणयुगम्                    | €&q         | न मा श्रुतिचतुप्टयी                 | ¥=8         |
| हगञ्चलतुलामिला <sup>0</sup>                         | २३d         | नानाकाव्यपटप्रतानपटुतोपेना          | ρşg         |
| हड. जुरुमहाकुले                                     | ४५५         | नानामद्गुणसूत्रगुम्फित <sup>0</sup> | ६२व         |
| ម                                                   |             | निनादयिम वल्लकीम्                   | зха         |
| -                                                   |             | निपाययसि मन्दधी                     | β£d         |
| वन्यायत्ययमाणु शुद्धमतिक                            | ۳۷c         | । नियाजयास वाहनम                    | 3 E         |
| धर्मस्तस्य विवर्धते प्रतिदिनम्                      | <b>≂१</b> ८ | निरक्षरजडोऽपि य.                    | ३२८         |
| ध्यानैकाग्रमती जने मिय पुन.<br>धारां मीधीञ्च शीताम् | = 44        | 1144534445344                       | eva         |
| धारा नायान्य गाताम्<br>धियन्ति भुवि ये हृदा         | d3e         | ।नवत्य तता मन                       | ५७d         |
| धुनात्यथ च मोहजम्                                   | ysy<br>Sya  | 1 [173] [1444] [44.4] [474737347124 | १४५         |
| ध्री ध्री ध्री शुम्रवर्णाम्                         | 8=a         | । नदन्नघघन स्वक                     | 30C         |
|                                                     | <u> </u>    | d                                   |             |
| न                                                   |             | पतन्तमिह मादृशम्                    | ५६५         |
| न कोऽपि जडधी. मुघी⁰                                 | ३८          | पतेत्तव कृपालवः                     | પ્ર≒d       |
| न च स्तोतु रीतिम्                                   | ₹3 <u></u>  | 6.3                                 | १२d         |
| न चेत् प्रनिदिनं कथम्                               | 631         | 9 4                                 | b₹d         |
| न जानीते मन्त्रम्                                   | १३          | a परित्यच्य क्षुद्राम्              | €d          |

| <u> </u>                                        |            |                                                        | ४१                    |
|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| परं किमत इप्यते                                 | યક્d       | प्रियो बन्धुः सिन्धुः                                  | · ११a                 |
| पाटोरम्यन्दपङ्कप्रसृमर <sup>0</sup>             | ьзе        | प्रीता भवन्तु तनयेऽत्र                                 | १०३c                  |
| <sup>®</sup> पाण्डित्यो विश्वदीचिकीर्पतितराम्   | 58b        |                                                        |                       |
| पादाम्भोजयुगे कृतस्थिति मुदा                    | વિશ્હ      | ब                                                      |                       |
| पापानां तव पादयोरवनतः                           | ≂₹b        | विभित्त तव नूपुर <sup>0</sup>                          | bog                   |
| पितामहमनोवशी <sup>0</sup>                       | ₹¤¢        | विभिन्दन्त्यो विघ्नान्                                 | ११व                   |
| पीयूपसारमिव काव्य <sup>0</sup>                  | १०४a       | भ                                                      |                       |
| पुण्योदन्वति मज्जनेन सहसा                       | <b>₹</b> b | พลงแบลร์พลใน                                           | ٤=b                   |
| पुरन्दग्पुरीवधू <sup>0</sup>                    | ७६०        | भक्तस्यान्तर्हसन्तीम्                                  | =₹a                   |
| पुराणनिवहो न सा                                 | ५१Ъ        | भक्तानामघनाशनैकनिपुणे !                                | = = = d               |
| पुरातनतप:फलम्                                   | 300        | भजामि मनसा स्फुरत् <sup>0</sup><br>भजेच्च विशदां गिरम् | २०d                   |
| पुलस्त्यतनयस्तथा                                | હશ્a       |                                                        | ३३०                   |
| प्रजाप्रसाधनकलाप्रथिताम्                        | १८         | भयार्तिरहितं पदम्<br>भवज्वररुजं दृशा                   | २ २ ८<br>२ <b>=</b> a |
| प्रजापतिहृदुत्पल⁰                               | २२a        | भवन्ति भुवि नि.स्वता <sup>0</sup>                      | Ęya                   |
| प्रतिक्षणविचक्षणम्                              | b3€        | भविष्यति तदा कथम्                                      | ५१त<br>५६d            |
| प्रतिश्रुत इहाञ्जलिः                            | ५६b        | भवामि दुरितावली <sup>0</sup>                           | ₹\$b                  |
| प्रत्यग्रवुद्धिविभवः                            | ąъ         | भवातिहरिणी द्रुतम्                                     | ₹₹ď                   |
| प्रदक्षिणविधौ पदे                               | цęа        | 4411/161 / 11 8/1/                                     | . •                   |
| <sup>0</sup> प्रपूरविधुताखिलाश्रित <sup>0</sup> | зхр        | म                                                      |                       |
| प्रफुल्लित यदा मनः                              | ४२८        | मनो मम तव स्तुतिम्                                     | ७४d                   |
| प्रवोयजलसागरात्                                 | ४७८        | मन्त्रीच्चारणकाल एव कुरते                              | ≒२d                   |
| <sup>0</sup> प्रभापूरस्तूर्णम्                  | ₹d         | मपि स्फुरति किं ततः                                    | ۶ĸq                   |
| प्रमत्तमपि माहणम्                               | Þ७६        | मरन्दं स्पन्दन्ती                                      | ξď                    |
| प्रवालमिव पुस्तकम्                              | ४७d        | माता च मे स्मितमुखी                                    | १०४८                  |
| प्रचीणान् ते वीणा                               | ĘC         | माताः शिशोः स्खलित <sup>0</sup>                        | १०१८                  |
| प्रशस्ततमप <del>ुस्तकम</del> ्                  | ६७४        | मात्स्य काच्छपमित्यदो भगवतः                            | เยย                   |
| प्रशस्तमणिमौक्तिका <sup>0</sup>                 | २७४        | माहक्षे मन्दवुद्धाविप कविधिपणा <sup>0</sup>            | £xq                   |
| प्रणस्यगुणसंहति <sup>0</sup>                    | ४४q        | माहक्षे मोहभाण्डे तव विमलकृपा <sup>0</sup>             | eeq.                  |
| प्रशस्यशिखिना वराः                              | Pox        | मालां गुञ्जरुचिप्रभा <sup>0</sup>                      | ६२५                   |
| प्रमीद करुणाणंवे !                              | £6a        | मुक्तात्मनामपि धुरि                                    | १०२d                  |
| प्रातस्त्वं यच्छिम द्राक्                       | £AP        | मुक्तिः स्तोत्रसुधासरोवर⁰                              | = ₹d                  |
| प्राप्तुं म्नवीमि वन्नमा                        | ξď         | मुसेन्दु ते हप्ट्वा                                    | १≒а                   |

| मूके सत्कवितां हशाविरहिते         | ςγa                     | यो वाऽजसं दृढतरमनो ं             | <b>π</b> ξ0 |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|
|                                   | EXC                     | यो वैराग्यमतिः क्षिणोति          | = 83        |
| मूर्खाणामग्रगेऽस्मिन्             |                         | वा व (विवासी) विवास              |             |
| मूर्धानं धुनुतेतरां खगपतिः        | bee                     | ₹,                               |             |
| मोहाजानान्धकारप्रचुर <sup>0</sup> | o=a                     | रसज्ञहृदयो यदो                   | e ĉa        |
| मोहान्धं दु:खदग्धं कुरु नयनकृपा   | beg                     | रामप्रतापचरणामृतपान              | 2a          |
| मृपा न खलु तद् यतः                | २४c                     | रामप्रतापचरणा मम तातपादाः        | dşoş        |
| _                                 |                         | Adams of the control             | •           |
| य                                 | Ì                       | ल                                |             |
| यः कीर्तयेदनुदिनम्                | १०५व                    | लभेत भुवि यत्कृते                | ££d         |
| यस्ते नामगुणानुवादरसिकः           | १००८                    | लोके श्रीवधंतेऽस्य प्रवहति कविता | 6=0         |
| यः स्वैरं वरदे ! त्वदीयकरुणा"     | ≂∀a                     |                                  | •           |
| यतक्च जनि ! त्वया                 | २३्b                    | व                                |             |
| यतः शशयरो दधावजिनयोनि"            | २३a                     | वक्षोजात्मतया च वीक्ष्य          | - ପଥିଚ      |
| यथा गतिकलापटुः                    | २२०                     | वचश्च जननि ! स्वकम्              | 386         |
| यथा नीहाराद्रेः                   | bз                      | वराङ्गस्थे चन्द्रे               | 5b          |
| यथा मम चितिः सदा                  | xxq                     | <sup>0</sup> वलीभिरवगाहितम्      | 35 °        |
| यथाऽयस्कान्तोऽयःशकल <sup>०</sup>  | ξa                      | वहेद् धारा वाचाम्                | 23          |
| यथा सूर्यः सद्यः                  | १६८                     |                                  | १०१व        |
| यदा तव कुपाझरी                    | 8£a                     | वाचा वर्णयते मुदा                | ≒₹b         |
| यदा तव विपञ्चिका                  | УYа                     | वाञ्छामोहावनादी तव चरणजुपा       |             |
| यदा मम हशा वपुः                   | प्ररुव                  |                                  | •           |
| यदा वीणापाणी                      | १७а                     |                                  | ह्रंd       |
| यदेक्षणपयं गतम्                   | Хźа                     | ,                                | ssb         |
| यदेव यमणालिनः                     | $\chi \dot{\epsilon} q$ |                                  | exp.        |
| यदैव तव गारदे !                   | २०व                     | विकर्पति पुनः पुनः               | яяр         |
| यदर्थ पड् धत्ते                   | ६०                      | विचक्षणवच:ऋमे                    | ६३d         |
| यदा हंसः 'सोहम्'                  | 888                     | विचार्य यदि पापिनम्              | ४२व         |
| ये तं दिव्यवचःप्रवाहमुभगम्        | 003                     |                                  | ३४०         |
| य तस्या मधुरं घ्वनिम्             | 581                     |                                  | ६६a         |
| ये नित्यं प्रणमन्ति दिव्यविषणा    |                         |                                  | \$ 7 a      |
| य ध्यायन्ति यदा समाहितहदः         | , E3                    |                                  | d33         |
| यो मन्त्रैः प्रसभं क्षणम्         | = 7                     | n विनश्त्ररमुखादपि               | บรุณ        |
|                                   |                         |                                  |             |

|                                                          |          | -                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| विना यत्नं मूकादिप पतित                                  | १०५      | 1 . モ                                                | - v`                       |
| विनाशय निशीथिनी '                                        | হ্sb     | संमिश्रितं तव सुधा <sup>0</sup>                      | १०२a                       |
| विनाशय मितां मितम्                                       | ξĘа      | संसारतापहरणे                                         | DF∘\$                      |
| विपद्भिरिह सन्ततम्                                       | цęа      | स एव लभते निर्गलंगलद्                                | ३ <sup>२</sup> २d          |
| विपश्यन् वक्त्रेन्दुम्                                   | १५८      | सद्यः किञ्च तनोपि काञ्चन                             | 7₹ <b>d</b><br>=3 <b>d</b> |
| विभावयति मानसम्                                          | boβ·     | सन्तुष्टं जापतुष्टे                                  | e e b                      |
| विमोचयति वन्धनान्यपर <sup>0</sup>                        | ₹४d      | समस्तग्रुभसम्पदाम्                                   | ६६०                        |
| विमृश्य किमु मादृशम्                                     | ٧şb      | समत्वं भूतेषु                                        | ६५८<br>१७८                 |
| विरज्यति मनो द्रुतम्                                     | ७३c      | समाधौ वाग्देव्याः                                    |                            |
| विलज्जितमिवान्तरम्                                       | ξşb      | समानफलदायिनी                                         | 8a                         |
| विलोकयति मानसम्                                          | έλq      | समुत्कर्पोन्नाहः                                     | ७१८<br>१४ <b>व</b>         |
| विसृज्य दुरितव्रजम्                                      | ÷ ęb     | समुत्कपान्नाहः<br>सरस्वति ! तवस्तुति⁰                | ५५a<br>७६a                 |
| वीणावादिनि ! कर्णकुण्डलत्नसत् <sup>0</sup>               | e o a    | 1                                                    |                            |
| वेणीं पङ्कजलीनकृष्णमधुलिट्                               | 50b      | सरस्वति ! सुधीः ववचित्                               | ७२a<br>====                |
| वेधोहस्तधृतश्रुतिप्रभववाक् <sup>0</sup>                  | Ega      | सांगोपांगश्रुतिगणनुताम्<br>सर्व पापचयं क्षिणोपि सहसा | न्द्र<br>न्दर              |
| वन्घ्यायां विधिरे श्रुतिम्                               | 55b      | सारस्वतेन मधुरेण                                     | १०३a                       |
| व्यक्ताव्यक्तां गिरमथ गणाः                               | πĘb      | सारस्वतं तव कृपा <sup>0</sup>                        | १०१४                       |
|                                                          |          | सारस्वतं रसिकमूर्धनि                                 | \$0.8P                     |
| श                                                        |          | सारस्वतेन सह पदाम्बुज <sup>0</sup>                   | १०५५                       |
| शतं मार्तण्डानाम्                                        | ₹a       | सिते पक्षे चन्द्रः                                   | १≈b                        |
| शत मातण्डानाम्<br><sup>0</sup> शत्रुर्नस्यति कामवधितवपुः | ≂₹đ      | सुखोपनतमप्यहो                                        | bye.                       |
| गतुनस्यात कामयायतपुर<br>शुद्धाचारविचारवोधनपथ⁰            | 558      | सुधाकरविपभ्रमात्                                     | ₹₹a                        |
| गुभं दिश चिरेप्सितम्                                     | २=d      | ⁰सुधाजलनिधे ! सुखम्                                  | ४२४                        |
| श्री भी श्री त्वत्प्रसादाज्जगति                          | ຄູດ      | सुधायाः गुन्नांगोः                                   | Хa                         |
| श्रीमद्भागवतार्यनिर्मलकया <sup>0</sup>                   | bos      | मुधारसमुचो गिरः                                      | २१४                        |
| श्रीराधा-करुणाकटाक्षलहरी-                                | ₹a       | <b>मु</b> षांशुरुचिगीतनाः                            | o va                       |
| श्रुत्यन्तज्ञानगीते !                                    | 8 £ C    | सुधीक्षणचकोरकम्                                      | ३७đ                        |
| श्रुतं कविवरा अपि                                        | 8=c      | सुनासीरस्थाण् <sup>0</sup>                           | d3                         |
| श्रुतिध्वनिसरस्वती                                       | ७२d      | सुरद्रुजुभमञ्जरी <sup>0</sup>                        | ş=a                        |
| श्रुतीश्चापि ब्रह्मद्रवशतगुणाः                           | १५७      | सुरासुरमहागुण <sup>0</sup>                           | २२b                        |
| श्रृणोति यदि ते ववचित्                                   | वेश्रष्ट | <b>सुवर्णघट</b> मंस्थिनम्                            | ४१d                        |
| श्रुणोति यदि तं ध्वनिम्                                  | इ४८      | मीं मीं सी जानरूपे                                   | Exa                        |

### सारस्वतम्

| स्तवीति तव चेत्                                    | ३=d         | स्वर्देवेन्द्रसभावशीकृतिकला <sup>0</sup>  | ςξa       |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------|
| <sup>0</sup> स्तोमो न प्रभवेदमून्                  | b\$3        |                                           |           |
| स्तोमि त्वा ज्ञानसिन्धुम्                          | 203         | ह                                         |           |
| <sup>0</sup> स्थाने वाणीविदग्धप्रसृमर <sup>0</sup> | de3         | हत्वा मोहान्धकारान्                       | $b \xi 3$ |
| स्पृशन्ति यदि मानसम्                               | હફેશ        | हरन्ति हृदयं सताम्                        | ७६b       |
| स्फुटीभवति निर्मलः                                 | 88c         | हिमांशुकुमुदोज्ज्वलाम्                    | २०८       |
| स्मृत्वा नानाविकारव्यसन <sup>0</sup>               | ७६०         | हे वाणि स्यात् कदासावपि                   | b3e       |
| <sup>0</sup> स्येन्दौ दिव्ये त्वदीये               | b≂e         | हे वागीक्वरि ! यस्त्वदीयचरणा <sup>0</sup> | 50C       |
| स्वक विम्वं युक्तम्                                | <b>१</b> ≂d | हृदि स्मारं स्मारम्                       | =d        |
| स्वतो हि विपरीतताम्                                | €ob.        | ही ही बीजमन्त्रस्फुरणजप"                  | εŧa       |